### हिन्दुस्तानी एकेडेमी व्याख्यानमाता।

# हिन्दी, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी

त्रर्थात्

हिन्दुस्तानो एकेडेमी, यू० पी०, की अवधानता में

ता० ५-७ मार्च १९३२ को स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्मा द्वारा दिये हुए व्याख्यान ।

And a

34

इलाहाबाद **हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू**० पी० १९३२

## PUBLISHED BY The Hindustani Academy, U. P ALLAHABAD.

First Edition.
Price, Re. 1/12 (Cloth)
Re. 1/4 (Paper)

Printed by K. C. Varma at the Kayastha Pathshala Press. Allahabad.

## सूचोपत्र

| विषय                          |              |       |       | पृष्ठ   |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|---------|
| हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तान  | नी           | • = • |       | 8       |
| नासभेद का भगड़ा               | •••          | ***   | •••   | ,<br>१५ |
| हिन्दी                        | •••          | ***   |       | १६      |
| रेख्ता                        | •••          | • • • | • • • | १९      |
| <b>ब</b> दू                   | •••          | •••   | 9.4   | <br>રવ  |
| हिन्दुस्ता <b>नी</b>          | •••          | 77.0  | •••   | २८      |
| खड़ी बोली                     | •••          | •••   | • • • | ३२      |
| हिन्दी के कुछ श्रौर नाम       | •••          | •••   | •••   | ३५      |
| भिन्नता के कारण               | •••          | •••   | ***   | క్రం    |
| व्याकरण्भेद                   | •••          |       | •••   | ५०      |
| पिङ्गलभेद                     | •••          | •••   | u • • | ६४      |
| <b>लिपिभेद</b>                | •••          | •••   | 700   | ७०      |
| उर्दू में दूसरी भाषा के शब्द  | •••          | •••   |       | ८३      |
| शैलीभेद                       | •••          | •••   |       | ९०      |
| मतरूकात                       | •••          | •••   | ***   | ९२      |
| हिन्दी कविता में कारसी-श्रर   | -            |       |       | १०८     |
| सितारये हिन्द श्रौर भारतेन्दु | 5            | •••   | • • • | ११६     |
| हिन्दुस्तानी कविता            | •••          | •••   |       | १२२     |
| भाषा की कसौटी                 | <b>• •</b> 5 | 6 9 0 | •••   | १३६     |

| <b>दिषय</b>                            |                    |     | BS  |
|----------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| मुसलमान विद्वानों की राय               | 301                | ••• | १४५ |
| हिन्दी में शब्दप्रयोग की व्यवस्था      | •••                | ••• | १५२ |
| संस्कृत से प्राकृत में होकर आये हुए हि | हेन्दी के कुछ शब्द | ••• | १५३ |
| गिन्ती के शब्द                         | •••                |     | १५४ |
| संस्कृत श्रौर कारसी के समतासूचक श      | च्द                | ••• | १५९ |
| हिन्दी और पुराने मुसलमान               | •••                | ••• | १६३ |
| उपसंहार और अपील                        |                    |     | १७१ |

#### परिचय

यह लिखते हुए बड़ा दु:ख होता है कि प्रस्तुत पुस्तक स्वर्गीय पंडित पद्मसिंह शर्मा जी की अंतिम साहित्यिक कृति है। इसमें एकत्र की गई सामग्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी की तीसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर ५,६,७, मार्च १९३२ के। व्याख्यान-रूप में पढ़ी गई थी। स्वर्गीय पंडित जी का यह विचार था कि छपने से पूर्व इस पर एक दृष्टि डाल लें। परन्तु काल की कुटिल गित ने उनकी इस इच्छा के। पूर्ण न होने दिया।

इलाहाबाद में व्याख्यान देने के कुछ दिनों बाद आप ज्वालापुर चले गए थे। वहाँ आप पर सेंग का आक्रमण हुआ। बीमारी की दशा में ही आप अपनी जन्मभूमि, नायक-नगला, जिला बिजनौर, लाए गए। वहीं पर विगत ७ अप्रैल १९३२ को आप का देहान्त हो गया। जिस समय हमें इस दुर्घटना का समाचार मिला सहसा उसपर विश्वास न हुआ। क्योंकि इसके दो सप्ताह पूर्व पंडित जी इलाहाबाद में थे और शरीर और मन से खूव स्वस्थ थे।

पंडित पद्मसिंह शर्मा जी की मृत्यु द्वारा हिन्दी संसार की बड़ी च्चति पहुँची है। संस्कृत के अतिरिक्त आप हिन्दी और उर्दू के प्रकांड पंडित थे। समालोचना के चेत्र में आप का विशेष आदरणीय स्थान था। आप की काव्यममंज्ञता प्रसिद्ध थी। हिन्दी की आप ने लगभग तीस साल तक अमूल्य सेवा की है।

श्चापका जन्म सं० १९३३ वि०, फाल्गुन सुदी १२ तदनुसार २५ फरवरी, १८७७ ई० केा हुआ था। श्चापके पिता श्रीयुत उमरावसिंह जो श्चपने गाँव के सुखिया, नंबरदार और प्रभावशाली प्रतिष्ठित पुरुष थे। उन्होंने ही अपने पुत्र का विद्यारंभ कराया। यह आर्यसमाजी विचारों के तथा संस्कृत के पद्मपाती थे। अतएव पद्मसिंह जी की उन्होंने कई पंडित अध्यापक रखकर संस्कृत का ही अध्ययन कराया। 'सारस्वत,' 'की मुदी,' 'रघुवंश' आदि की घर पर ही शिचा पाकर सन् १८९४ में कुछ समय तक स्वर्गीय पंडित भीमसेन शर्मा इटावा-निवासी की पाठशाला में प्रयाग में आपने 'अष्टाध्यायी' पढ़ी। फिर बनारस, मुरादाबाद, लाहीर और जालंघर में भी आपने संस्कृत का अध्ययन किया और वीच बीच में घर पर रहकर उर्दू-कारसी का अध्यास एक मुनशी और दूसरे मैं। लवी साहब से किया।

सन् १९०४ में कुछ दिनों तक आपने गुरुकुल काँगड़ी में पढ़ाने का काम किया और यहीं पर स्वर्गीय मुंशीराम जी के 'सत्यवादी' साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में रहे। सन् १९०८ में आप 'परोपकारी' सासिक पत्र के संपादक होकर अजमेर गए। 'अनाथरचक' का भी संपादन कुछ काल तक किया।

सन् १९०९ में आप ज्वालापुर महाविद्यालय में आए और १९१० तक आपका संबंध इस संस्था से रहा। आप महाविद्यालय में पढ़ाने के अतिरिक्त 'भारतोद्य' का संपादन करते रहे जो पहिले मासिक था बाद में साप्ताहिक हो गया था। आप महाविद्यालय के मंत्री भी रहे।

सन् १९१७ में शर्मा जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस कारण आपको महाविद्यालय छोड़कर घर जाना पड़ा।

सन् १९१८ में आप बनारस के ज्ञानमंडल से संबद्ध हो गए और वहाँ से प्रकाशित कई पुस्तकों का आपने संपादन किया। यहीं से आपका बिहारी पर प्रसिद्ध संजीवनभाष्य प्रकाशित हुआ। सन् १९२० में आप युक्तप्रांतीय छठे हिंदी साहित्य संमेलन के सभापित हुए। सन् १९२३ में आपको अपने संजीवनभाष्य पर हिंदी साहित्य संमेलन से मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान हुन्या।

सन् १९२८ में श्राप मुजक्फरपुर में होनेवाले श्रखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन के भी सभापित हुए। दूसरे वर्ष श्रापने श्रपने श्रालो-चनात्मक लेखों का मृत्यवान् संग्रह 'पद्मपराग' प्रथम भाग प्रकाशित कराया। श्राप इसका दूसरा भाग शीव्र प्रकाशित करने के उद्योग में थे।

श्चापके श्रंतिम दिनों में श्चापका एक डेमी से घनिष्ट संबंध हो गया था, इसके कार्यों में श्चाप विशेष दिलचस्पी लेते थे। हमारे विचार में प्रस्तुत पुस्तक का पंडित पदासिंह शर्माजी की रचनाश्चों में विशेष महत्व का स्थान है। हम श्चाशा करते हैं कि हिंदी विज्ञ पाठक इसका समुचित श्चादर करेंगे।

ताराचंद जनरल सेक्रेटरी

१९—८—३२.

## हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

#### ॐ श्री: 1

"पादाङ्गः सन्धि-पर्दाणं स्वर व्यक्षन-भूषितम् । यमाहुरचरं विद्या स्तस्मै वागात्मने नमः॥"

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी का भगड़ा कोई सौ बरस से चल रहा है, आज तक इसका फ़ैसला नहीं हुआ कि इनमें से भाषा का कौन-सा रूप राष्ट्र-भाषा समभा जाय और कौनसी लिपि राष्ट्र-लिपि ठहरा ली जाय।

हिन्दीवाले चाहते हैं कि ऐसी विशुद्ध भाषा का प्रचार हो जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्राचुर्य रहे, और यदि सरलता अपेत्तित हो तो विशुद्ध तद्भवों से ही काम लिया जाय; विदंशी भाषा के शब्दों का भर-सक बहिष्कार हो, प्रत्युत जहाँ आवश्यकता विवश करे वहाँ संस्कृत से ही पारिभाषिक शब्द भी गढ़ लिये जायँ। कुछ विशुद्धतावादियों के मत में तो 'लालटेन' का प्रयोग करना आहुद्धि के अन्धकार में पड़ना है, उसके स्थान में वह 'दीप-मन्दिर' या 'इस्तकाचदिशिका' का प्रकाश अधिक उपयुक्त सममेंगे।

उर्दू वाले नये-नये मुख्यर्व श्रीर मुफर्रस श्रलफाज तक से गुरेज करते हैं श्रीर उनके वजाय अरबी श्रीर फारसी की मुस्तनद लुग़ात से इस्तलाहात नौ- व-नौ से अपने तर्जे-तहरीर में ऐसा तसन्नौ पैदा करते हैं कि उनका एक एक कि करा 'ग़ालिय' के बाज मुशिकल निसरे की पेचीदगी पर भी ग़ालिय आ जाता है और बसा ख़ौक़ात ख़लकाज की निशस्त ऐसी होती है कि जुमले के जुमले महज इतनी बात के मोहताज होते हैं कि ख़ालिस क़ारसी (ध्रजमी) शक्त ख़िल्ज्यार करने में तिर्क हिन्दी ख़क्त ख़ाल की कारसी ख़क्त ख़ाल में तबदील कर दिया जाय और बस।

विशुद्ध हिन्दो और कसीइ उर्रू-ए-पुत्रक्षा की एक दरम्यानी सूरत का नाम "हिन्दुस्तानी" कहा जता है, जिसमें सक्षोल और गौर-मानूस अरबी कारसो अलकाज और दुरूह तथा दुवीय संस्कृत के क्रिष्ट शब्दों से जहाँ तक हो सके वचने को कोशिश को जातो है और इस पर ध्यान रक्खा जाता है कि नित्त के कारबार में जो शब्द और सुहाबरे बोलचाल में काम आते है वही पंथियों में और अखनारों में भी बरते जाया।

इन तीनों रूपों में एक-एक किटनाई है, विशुद्ध हिन्दी और खालिस उर्दू, पुस्तकों और समाचार-पत्रों के बाहर, बहुत ही कम काम में आती है। पिछतों के व्याख्यान और मौलिवियों के खुत्वे मुश्किल से सुननेवालों की समक्त में आते हैं, और इनका दायरा बहुत ही महदूद है—त्तेत्र अत्यन्त संकुचित है। हिन्दुस्तानी में यह किटनाई है कि शास्त्रों के गृद्ध और गहन विषयों पर जब कभी कोई प्रन्थ या लेख लिखना पड़ता है तो लेखक अपने शब्द-भएडार को काको नहीं पाता और अपने 'हिन्दुस्तानी' के दायरे को छोड़ कर कभी उसे खालिस उर्दू की तरक और कभी विशुद्ध हिन्दी की ओर मुकना पड़ता है और उनसे पिरामाएं या इस्तलाहें उधार लेनी पड़तो हैं।

खालिस त्रीर विशुद्ध किरके और सम्प्रदाय वाले जनता या त्रवाम के इतना ऊँचा उठाना चाहते हैं कि उनकी मामृली बोलचाल ऐसी कसीह और परिमार्जित हो जाय कि बोली जाने वाली त्रीर लिखी जाने वाली भाषा में भेद न रहे। हिन्दुस्तानो के पैरो यह दावा करते हैं कि बोल चाल की भाषा

स्वाभाविक रास्ते पर चलेगी, बनावट से वह जावरदस्ती ऊँचे नहीं उठाई जा सकती। विशुद्ध पन वाले हिन्दुस्तानों की यह निर्वलता बतलाते हैं कि उसका भएडार इतना रीता है कि वैज्ञानिक अन्थों कि रचना तो क्या उसमें उच्च कोटि की किवता भी नहीं हो सकती—बह विशेष प्रकार की अनुभूतियों और अभिन्यिक्तयों के प्रकाशन का साधन नहीं बन सकती—खयाल अपने जोर में मनचाही ऊँची उड़ान नहीं ले सकते; हिन्दुस्तानी में कुछ स्वाभाविक किवता हो सकता है पर वह अनन्त की ओर दौड़ नहीं लगा सकतो,—अपने सङ्कोर्ण-चेत्र में हो उड़ल कूद कर रह जातो है। ऐसी दशा में "हिन्दुस्तानी" भाषा प्रमाण या आदर्श मान ली जाय, तो साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का सर्व-साधारण से कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा। संचेप में वर्तमान भगड़े का यही स्वरूप है।

हमारे देश में विदेशियों से व्यवहार व्यापार और सङ्घर्ष हजारों बरस से चला आ रहा है, और उनमें भी मुसलमानों से विशेष रूप से, लगभग एक हजार साल से, सम्बन्ध हो गया है। मेरी समक्ष में जो लोग केवल राजनीतिक सम्बन्ध या सियासी तालुकात पर ही जोर देते हैं, वह भूलते हैं। मुसलमानों से, सामाजिक और व्यापारिक सम्बन्ध, राजनीतिक की अपेचा अधिक रहा है। लड़ाइयाँ निरन्तर नहीं होती रहतीं और राज-काज भी हर शहर और हर बस्ती में इतना सार्वजनिक प्रभाव डालने वाला और व्यापक नहीं हुआ करता परन्तु बाहर से आकर बस जाने वाले विदेशो, बस्तियों के भीतर कभी बिलकुल अलग थलग—चुपचाप मौन साथ कर—नहीं रह सकते। अपने पड़ोसियों से मेलजोल, लेन-देन, बनिज-व्यापार कारबार और व्यवहार किये बिना उनका काम नहीं चल सकता, और यह सब कुछ मूक या नीरव भाषा में होना असम्भव है। इस प्रकार के सम्बन्ध अधिक व्यापक, अधिक प्रभावशाली और निरन्तर बने रहने वाले—चिरस्थायी या देरपा—होते हैं, इनका प्रभाव भाषा पर स्थायी और अमिट होता है। इसी लिये हमारी यह सहेतुक धारणा है कि राजनीतिक की अपेचा सामाजिक सम्बन्ध का भाषा के उत्तर बहुत गहरा असर पड़ता है।

यह बात मैं मानता हूँ कि साधारण श्रेणी के विदेशियों से सब से श्रिधिक सम्पर्क, सेना वाली बस्तियों और बाजारों में होता है। परन्तु साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिये कि जब विदेशियों की एक बड़ो संख्या कहीं श्राकर बस जाती है, ते। इसका काम सिर्फ सेनाविभाग में नौकरो करने से नहीं चल सकता; किर ऐसो बस्तियों में सिगाहियों के सिवाय पेशेवर, रोजगारो, मजरूर, किसान श्रोर दक़्रों में काम करने वाले श्रमले भो रहते हो हैं, उन सब का भी भाषा पर सिम्मिलत प्रभाव पड़ता है।

कारसी, ऋरबी, तुर्की, पुर्तगाली और किरंगी शब्द, बँगला, मराठी, गुजराती त्रादि श्रौर भाषात्रों में भी मिले-जुले पाये जाते हैं। जहाँ इनकी संख्या बहुत बढ़ी हुई है, वहाँ इनके ऋधिक प्रयोग को शैजी भी पृथक हो गई है। जैत गुजराती में हिन्दू-गुजराती के साथ साथ, पारसी-गुजराती को भी एक पृथक् शैलो चलती है, जिसमें फारसो शब्दों की बहुतायत है। सौभाग्य से बहाँ लिपि-भेद का प्रश्न कभी पैदा ही नहीं हुन्ना, नहीं तो शायद हिन्दी उर् के-सा भगड़ा वहाँ भी खड़ा हो जाता। बँगला में, नित्य की बालचाल में, 'दरकार,' 'पोशाक,' 'श्राईना,' 'बालिश,' इत्यादि फारसो के सैकड़ों शब्द काम में आते हैं। 'आलमारी,' 'वासन' (बरतन),' बजरा' (डोंगी), 'बिस्कुट,' 'काजू' (फल ), कीता,' 'गोदाम,' 'गिरजा,' 'ईंगला(रा)ज' (श्रॅंगरेज), 'जुलाब,' 'जानाला' (जंगला), 'नीलाम', 'लेबू' (नीबू), 'मारतौल' (हथौड़ा), 'मास्तूल' (मस्तूल), 'पादरी', 'पिस्तौल', 'तामाक' (तमाकू), 'वियाला' (बाजा), 'श्रचार' (श्रचार चटनी), 'चाबी' (कुंजी), 'तीलिया,' 'कुर्ता' श्रादि अनेक पूर्वगाली शब्द, जो बँगला में प्रचलित हैं थोड़े से हेर-फेर के साथ हिन्दो, मराठो, गुजराती आदि अन्य भारतीय भाषाओं में भी ब्यवहृत होते हैं। बात यह है कि विदेशियों का सम्पर्क, जिस प्रान्त में जितनी कमी-वेशी के साथ रहा है, उसी हिसाब से उन-उन प्रान्तों की बोलियों में विदेशी शब्द भी घुल-मिल गये हैं। भारत की कोई प्रान्तीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें विदेशी शब्दों की एक श्रच्छी संख्या शामिल न हो। यह सब कुछ होते हए

भी किसी विदेशी भाषा ने ऐसी प्रबल चढ़ाई हमारे देश पर नहीं की है कि किसी देशी बाली के एकदम निकालकर बाहर कर दे और ख़ुद उसकी जगह ले ले। जिस तरह विदेशी आकर बस जाता है और अपनाए हुए देश की भाषा, संस्कृति, चाल-ढाल, रीति-रिवाज, बेष-भूषा प्रहण कर लेता है, उसी तरह उसके साथ आये हुए बाहरो शब्द भी अङ्गीकृत देश के शब्दों का रंग-रूप प्रहण करके उसके व्याकरण की अयीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह, चाहे वह विजयी जातियों के साथ ही क्यों न आये हों, पर विजित देश की शब्द-राशि में मिलकर अपनी पृथक सत्ता के गँवा ही बैठते हैं, या यों कहना चाहिये कि देशो भाषा के निरन्तर आक्रमण, सङ्घर्ष और घरवार से विजित होकर—हार मानकर—आत्म-समर्पण कर देते हैं और यथानियम अपनी शुद्धि' कराकर देशो चेला धारण कर लेते हैं।

खालिस उर्दू के सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो अपने पूर्व रूप की एक दम खो बैठे हैं—अपने पहले वाच्यार्थ से अब कोई सरोकार नहीं रखते—बिल्क कहयों का तो रूप ऐसा बिगड़ गया है कि यह पहचाने तक नहीं जाते कि किस देश से आये हुए हैं, और किस जाति या वंश के विभूषण हैं। कई की सूरत शक्ल तो बदस्तूर वही है पर मतलब-मानी में कहीं के कहीं जा पहुँचे हैं। इसके कुछ उदाहरण—

"फैलसूफ" यूनानी शब्द है, अरबी में हकीम का और अँगरेजी में किलासफर या डाक्टर का जी अर्थ है वही यूनानी में इसका है; पर उद्दूर में आकर ग्ररीब 'मक्कार' और दगाबाज बन गया ! फैलसूफी = मक्कारी !!

"ख़सम"—अरबी में प्रतिद्वन्दो या शत्रु के कहते हैं। उर्दू में इसने प्रियतम पति का स्थान प्रहण कर लिया, शत्रु से परम मित्र हो गया! रूप वहीं है पर अर्थ में कितना अन्तर है!

"सैर" "तमाशा"—अरबी में फक़त रफ्तार (गति-सामान्य) की कहते हैं। उर्दू में कहते हैं, चलो बाग़ की सैर देख आयें।" अजब तमाशा है!

## हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानो

''ऐसे में चित्रिये कीजे तमाशा श्रक्सर परियाँ श्राई हैं।"

(इन्शा)

''त्रा यार चलके देखें बरसात का तमाशा।"

"तक्तरार"—श्चरवी में दुवारा कहने (पुनसिक्त) या काम करने की कहते हैं, उर्ू में 'तकरार' लड़ाई-फगड़ा है!

"जातिर"—श्वरवी फारसी में दिल या खयाल के मौके पर बोलते हैं। उर्दू में कहते हैं, इतना हमारी खातिर से मान जाश्रो; या उनको बड़ी खातिर की।

''दिल की ख़ुशी की ख़ातिर चल ढाल माल धन की, गर मर्द है तू आशिक कौड़ी न रख कक्रन की।''

(नज़ीर)

''राजगार"—कारसी में जमाने की (समय या काल) की कहते हैं; हिन्दी में 'रोजगार' नौकरी-धन्धा है।

" ख़ैरात" - अरबी शब्द है यानी नेकियाँ। उर्दू में कहते हैं कुछ 'ख़ैरात' दो, अर्थान् दान-पुण्य करो।

"मुक्तिलस"—कारसी में कंगाल को कहते हैं, पर कलकत्ते में उसे कहते हैं जिसके स्त्री न हो। जब कोई किसी मकान में भाड़े के लिये कमरा या कोठरो तलाश करता है, तो घरवाला पूछता है—'आप गृहस्थ हैं या मुक्तिलस ?' इस मुक्तिलसी के मारे कितने ही वेचारों की घर भाड़े नहीं मिलता।

'पावरोटी'—डबल रोटी को कहते हैं। कारण यह है कि पुर्तगाली भाषा में 'पाओं' रोटी का नाम है। परन्तु हमारी भाषा में 'पाओं' शब्द 'पाव' के रूप में एक खास किल्म को रोटो का नाम पड़ गया। 'पाव' के साथ 'रोटी' का प्रयोग पुनकित है, पर इसका प्रचार हो गया है। सिर्फ पाव कहने से रोटी कोई न सममेगा। इत्तकाक से डबल रोटी, जिसके असली मानी मोटो और फूली हुई रोटो के हैं, शायद यह छर्थ रखता है कि 'पावरोटी' में 'रोटी' शब्द डबल यानी दो बार आया हुआ है !!

पुर्तगाली 'काल्टो' के मानी हमारे 'कालतू' में ज्यों के त्यों हैं, पर उज्जा-रण बदल गया है।

इसी तरह 'डिगरी,' 'कोरट,' 'अपीलांट,' 'कलहर', 'डिपटी,' 'किमिश्तर', 'सुपरडन्ट,' 'कप्तान', 'कमीदान,' 'कराबीन,' 'इम्कूल,' 'लम्प,' 'माचिस,' 'करासीन,' 'अन्जन,' 'सिंगल,' 'पतलून,' 'बास्कट,' 'क्तर्क,' इत्यादि सैकड़ों श्रॅंगरेजी शब्द दिस-पिस कर—बाना बदल कर—हमारी भाषा में आ गये हैं। अब इन्हें इनके उसी पूर्व रूप में धकेलना—हिन्दो या उर्दू में भी इनका बही उचारण करना, जो असल श्रॅंगरेजी रूप में है—उलटो गङ्गा बहाना है, क्योंकि यह शब्द अब श्रॅंगरेजी नहीं रहे, हिन्दुस्तानी उचारण को छाप लगाकर हिन्दुस्तानी बन गये हैं; हिन्दुस्तानी में इनका यही रूप श्रीर उच्चारण शुद्ध श्रीर सही है।

इसी प्रकार श्ररबी फारसी के वह शब्द, जो हिन्दो या हिन्दुस्तानी में श्रा गये हैं, उनका वही रूप शुद्ध है जिसमें वह बोले जाते हैं। उनके श्रसल रूप में सही उचारण करना सर्थसाधारण के लिये सम्भव भी नहीं है; जैसे—'स्वाद' श्रीर 'से' या 'जे,' 'जाल', 'जो़', श्रीर 'ज्वाद' वाले शब्दों का सही तलप्रपुज मामूलो हिन्दुस्तानी मौलवियों के लिये भी मुश्कल है, सर्व-साधारण पढ़े-लिखों की तो बात ही क्या है। इस लिये, यदि, हिन्दुस्तानीपन का ध्यान रक्खा जाय तो उच्चारण-भेद के कारण जो भगड़ा भाषा में पैदा हो गया है, वह श्रासानी से बहुत कुछ मिट सकता है। लेकिन दिक़त यह है कि श्रसूल के तौर पर—सिद्धान्त रूप में—इस बात को ठोक मान लेने पर भी इस पर श्रमल या व्यवहार नहीं हो रहा, 'पंचों का कहना सिर-माथे पर, पर परनाला वहीं बहेगा' वाली बात हो रही है ? केवल विदेशी भाषाश्रों के शब्दों का उच्च-रण भेद हो फगड़े का कारण नहीं है, श्रपनी भाषा के ठेठ हिन्दुस्तानी शब्दों

#### हिन्दी, दर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी

के बारे में भी यही बात है। प्रान्तीय भेद के कारण एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूप में बोला जाता है यद्यपि लिखने में उसका एक ही रूप रहता है पर बोलने में लहजा या टोन जुदा-जुदा होती है। यह बात कुछ हमारी हिन्दी ही के सम्बन्ध में नहीं है, संस्कृत श्रीर श्रॅगरेजी के उद्यारण में भी है। बंगालियों का संस्कृत उद्यारण बंगला ढँग का होता है, दिन्निणियों का दिनिणी ढंग का श्रीर मदरासियों का इन दोनों से जुदा अपने ढँग का। राजशेखर ने अपनी काव्य मोमांसा में संस्कृत श्रीर प्राकृत के उद्यारण-भेद पर बहुत कुछ लिखा है। किस प्रान्त के लोग प्राकृत का उद्यारण श्रच्छा करते हैं श्रीर किस जगह के संस्कृत का इस पर खूब बहस कर के संस्कृत श्रीर प्राकृत के लिये पांचाल प्रान्त तथा संयुक्त प्रदेश (मध्यदेश) वालों का उद्यारण श्रादर्श माना है। अजैसे सय्यद इन्शा ने उर्दू के लिये दिल्ली वालों का।

सय्यद इन्शाञ्चल्ला ने 'दरिया-ए-लताकत' में उर्दू शब्दों के उच्चारण्-भेद पर उदाहरण दे देकर बहुत विस्तार से वहस को है—िमट्टी श्रीर मट्टी, हरन श्रीर हिरन, मुहल्ला श्रीर महल्ला, छिपना श्रीर छुपना, खिलाना, खुलाना

मार्गानुगेन निनदेन निधिर्गुणानां
 सम्पूर्णवर्णरचनो यतिर्विभकः।
 पाञ्चालमण्डलभुवां सुभगः क्वीनां
 श्रोत्रे मधु सरित किञ्चन कान्यपाठः॥

(का॰ मी॰ ७ अध्याय)

"गौडाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितस्वयः प्राकृते लाटदेश्याः सापभ्रंशप्रयोगाः सकलमस्भुवष्टकमादानकाश्च । श्रावन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैर्भृतभाषां भजनते यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषानिषरणः ॥"

(का० मी० १० छ।)

श्रीर खलाना, ढाँकना ढाँपना, थाँबना, थामना, चाकू चाक, लोन नोन, दुगना दूना, कभी कधी, य, यू ऋौर या, वो, वह ऋौर वुह, उसको ऋौर उसकू, मिंह श्रीर मेंह, एसी श्रीर ऐसी,—मैं, में श्रीर मीं, में श्रीर मैं, ऋहीं श्रीर कहूँ, तुम श्रीर तम, हिलना श्रीर हलना, रलना श्रीर रुलना, घिसना श्रीर घसना, लड़कई लड़काई, लड़कापन लड़कपन,पुर ऋौर पूर,मुहान ऋौर मृहान,य्हाँ ऋौर यहाँ, प्यारा और नियारा, मुत्रा और मरा, इत्यादि बहुत से शब्द हैं, जिनमें उद्यारण-भेद या प्रान्तीयता का रूप-भेद ही भगड़े का सबब है। इन्शाञ्जल्ला ने इन शब्दों के उदाहरण देकर उर्दू या ग़ैर उर्दू का फ़ैसला किया है। इनमें से जिस शब्द का जो उबारण देहलो में प्रचलित है (या था), उसे सही या अहले-जवान की उर्रू माना है, बाक़ी को रालत उर्रू या टकसाल बाहर की बोली कहा है। साहित्यिक वा परिष्कृत भाषा के लिये स्थान विशेष की भाषा को त्रादर्श मानना पड़ता है, जिस प्रकार ऋंगरेजी भाषा के लिये पार्लमेंट की भाषा ऋादर्श मानी जाती है। इसी तरह उर्रे-क्रविता की भाषा का ऋदर्श देहली की जबान मानी गई। पर भाषा का यह आदर्श नियन्त्रण बोलचाल की भाषा के लिये ठीक और मुनासिव नहीं माना जा सकता। सय्यद इन्शा ने तो सारी देहली की भाषा को भो फ़सीह उर्दू या 'उर्दू-ए-मुझल्ला' नहीं माना । 'उर्दू-ए-मुझल्ला' या लाल कि ते के अस्म गास की बस्ती—कुछ गिने चुने मुहल्लों की, फिर उनमें भी कुत्र खास लोगों की, जो देहली के क़दीम बाशिन्दे 'शरीफ़' श्रौर 'नजीब'— ( जिन के माँ बाप दोनों देहली के पुराने बाशिन्दे ) हैं, उन्हीं की भाषा को उर्दू माना है। देहली में जो बाहर के लोग इधर-उधर से आकर बस गये हैं, उनकी भाषा को भ्रष्ट या टकसाल बाहर की जबान कहा है। बाहर वालों की बोलो पर खूब फब्तियाँ उड़ाई हैं, सख्त कड़ी चुटिकयाँ ली हैं। देहली के गिने-चुने लोगों की भाषा को ही यदि उर्दू कहा जाय तब तो यह ठीक है - और इन्शा ने इसी दृष्टि से इस पर विचार किया है -पर उर्दू से यदि देश भाषा या 'हिन्दुस्तानी' मुराद लो जाय, जैसा कि वह है, तो इस संकुचित दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा. क्योंकि भारत भर के सब उर्दू बोलने और लिखने वाले 'दिल्लो के रोड़े' नहीं

1 -

बन सकते । हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क—महादेश है, वह सब दिल्ली के चन्द मुहल्लों में नहीं समासकता । किसी करामात से यह नामुमकिन बात

\* उद् के धनी तो मौलाना 'हाली' दो भी (जिनकी सारी उम्र देहली में रहते बीती थी, और 'ग़ालिब' और 'शेफ्रता' जैसे दाकमाल बुजुनों के सत्सक्त और से। साइी में रहने का जिन्हें निश्न्तर सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और जो स्वयं एक आदर्श और उच्च देि दे के नितकारी कि थे, सिर्फ़ इस इस्र के कारण कि उनका जन्म दिख्ली में न होकर पानीपन में हुआ था यानी वह दिख्ली के रोड़े न थे)— उद्-ए-मुअल्ला का मालिक या फ़र्साह और टक्साली उद् लिखने दाला नहीं मानते थे। हाली ने 'दिल्ली की शाहरी का तनज़्जुल' शीर्षक कविता में, जो यहां उद्धत की जाता है, इसी 'दुर्घटना' का उल्जेख किया है, जो सुनने खायक है—

इक देस्त ने हां शे के कहा अज़ रहे इन्साफ, करते हैं पसन्द अहले ज़वां उसके सुख़न वा। चन्द अहले-ज़वाँ जिनका कि दादा था सुख़न का, बोजे कि नहीं जानते तुम शेर के फ्रन का। शाहर का यह लाज़िम है कि हो अहले ज़वाँ से, हो छू न गई ग़ैर ज़वाँ उसके दहन का। मालूम है हाला का है जो सोलिदोमन्शा, उद्दें से भजा वास्ता हज़रत के वतन का ? उद्दें के घनी वह हैं जो दिल्ली के हैं रोड़े, पंजाब का मस उससे न पुरव न दकन का। बुलबुल ही का मालूम हैं अन्दाज़ चमन के, क्या आलमे-गुलशन की ख़बर ज़ागो-ज़गन का ? हाली की ज़वाँ गर बिमसले नहरे-लबन हो, ख़ालिस न हो तो कीजिये क्या लेके लबन के।। मुमिकिन हो भी जाय—सारे हिन्दुस्तान के सब उर्द् बोलते वाले, 'उर्द्-ए-मुश्रल्ला' श्रीर उसके पास के मुहल्लों में किसी तरह समा भी जाँय, तो भी इस हालत में वह 'नजीब' श्रीर 'शरीक' की उस तारीक में तो दृःखिल न हो सकेंगे, जो इन्शा ने की है। श्रहले जबान या उर्द् को कसाहत के कैसले में इन्शा ने इरशाद करमाया है—

"लेकिन असलरा शर्तस्त कि न जीव वाशद, यानी पिर्धे माद्रश् अज देहली वाशन्द, दाखिल फुसहा गश्त ।"

हरचन्द कि सनक्षत से बनाये के ई नाका,

पहुँचेगा न वह नाक्र-ए-श्राहू-ए-ख़ुनन के।।

माना कि है बेटा ख़तायन उसके बयाँ में,

क्या फूँ किये इस साख़तः बेसा ख़तायन को।

ये दोस्त ने हालों के सुनी जब कि तश्र ख़ी,
हक्ष कहने से वह रख न सका बाज़ दहन के।।
कुछ शेर थे याद उनके पढ़े श्रीर ये पृछा—

क्यों साहबां! इज्जान इसी उद्दे से है फन के।?

सच ये है कि जब शेर हों सरकार के ऐसे,

क्यों श्राप लगे मानने हाली के सुख़न के।।

हाली को तो बदनाम विशा उसके बतन ने,

पर श्रापने बदनाम किया श्रापने बतन के।।

(दीवाने-हाली।)

दहन-मुँह। भौतिदोसंशा-जन्मभूमि, निवास-स्थान। मस-लगाव, छूना। श्रातमे-गुलशन-फुलवाहो। ज़ागो-ज़गन-भौश्रा-चील। नहरे-लबन-शहद की नहर। सनश्रृत-कारीगरी। नाका-हिरन की नाभि की गाँठ जिसमें करत्री रहतो है। श्राहू-ए-ख़तन- खुनन देश का कस्त्रीमृग। बेसाइतापन-श्रुत्तिमृता, स्थानिकता। तश्रुक्षी-डींग। फन-कला।

۱۰ لیکن اصلص شرط است که نجیب باشد یعنی پدر و مادر ش از دهلی باشند داخل نصحاد گشت ٬۰ -

यानी, मुस्तनद श्रौर सही उर्दू उसी को समभी जायगी जो 'नजीव' ( कुलोन ) होगा श्रर्थात् जिसके माँ बाप दोनों दिल्ली के बाशिन्दे हों, उसी का ग्रुमार फ़सीहों में होगा।

"क्रसाहत दर देहली हम नसीव हर कस नेस्त, मुनहसिर अस्त द्र अशखास मार्रुदा।" (२२ पृ०)

۱۰ فصاحت در دهلي هم نعيب هركس نيست منتصر أست در اشخاص معدوده ۱۰ ـ

श्रर्थात्,देहली में भी हर किसी के हिस्से में फ़साहत नहीं है, चन्द्र चुने हुए श्रादमियों के। ही नसीब हुई है।

लेकिन इन्शा का यह फतवा उन्हीं के वक्त की, श्रौर वह भी सिर्फ शहर की जवान के हक्त में, ठीक माना जाय तो माना जाय; श्रव तो यह केंद कभी की टूट चुकी है, उर्दू बहुत श्रागे बढ़ गई है।

सय्यद इन्शा ने 'उर्दू-ए-मुख्यक्षा' के लिये जो क़ैंद लगाई है—जो शतें पेश की हैं—यदि उनका उसी रूप में पालन किया जाता, इन्शा की पेश की हुई शतें। के मुतिबक्त ही भाषा लिखी बोली जाती, तो उर्दू भाषा का दायरा इतना महदूद या संकुचित हो जाता कि वह एक शहर के कुछ मुहल्लों की बोली बन कर रह जाती; उर्दू को जो व्यापक रूप खाज प्राप्त है वह उसे कभी नसीब न होता । ''उर्दू के ख्रसालीब-त्रयान" के लेखक ने उर्दू भाषा के भित्रष्य पर बहस करते हुए, उसे विस्तृत ख्रीर व्यापक भाषा बनाने के साधनों का उल्लेख करते हुए लिखा है :—

"द्रिया-ए-लताफत" जो इस किस्म के मजहकाखेज खयालात का एक खासा क्रोमती जखीरा है, उर्दू जबान की इस बद्किस्मती का एक जबरद्स्त मुजहिर है।" इसके आगे उन्होंने इन्शा के उस आदर्श भाषायुग के। "उर्दू जबान का आहदे-जाहिलिया" कहा है। पर यह आहदे-जाहिलिया ( मूर्खता का युग) इन्शा के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, उनके बाद भी बरसों तक उसे लेकर आदर्श भाषा-वादियों में द्वन्द्व-युद्ध चलता ही रहा—दिल्ली और लखनऊ के स्कूलों की लड़ाई, इसी आदर्शवाद के आधार पर जारी रही, जो अब तक भी किसो न किसी रूप में मैजिद है। 'उर्दू के असालीब बयान' के लेखक इस सङ्घीर्ण आदर्शवाद से खिन्न होकर लिखते हैं:—

"इन्शा श्रल्ला खाँ तो खेँर उस दौर के इन्सान थे जो उर्दू जबान का 'श्रहदे जाहिलिया' कहलाया जा सकता है। श्रहयाय-उल्स के मौजूदा जमाने में भी हमें बाज हस्तियाँ ऐसी नजर श्राती हैं, जो इस किस्म के ख़यालात की श्रलमबरदारी करते हुए श्रपने तई उर्दू का मुहसिन शुमार कराना चाहती हैं। लेकिन हम जुरश्रत के साथ इस श्रमर का इजहार कर देना चाहते हैं कि इस किस्म के लोग उर्दू के हक़ीक़ी ख़िद्मत-गुजार होना तो कुजा, यक़ीनी बद्ख्वाह हैं। इन लीगों को दुनिया-ए-उर्दू में जिन्दा रहने का कोई हक़ हासिल नहीं, जो एक दिक़यानूसी ख़याल पर श्रड़े हुए हैं श्रीर उनके सहे-राह होते हैं, जो उर्दू के। एक हमागीर जबान बनाने को सख़्त जहोजहद कर सकते हैं।"

सय्यद इन्शा ने कसीह और ग़ैर-कसीह उर्दू पर बहस करते हुए खूब ही बाल की खाल निकाली है। 'दरिया-ए-लताकत' के दूरदान-ए-सोम (तीसरे-श्रध्याय) में उस वक्त की सोसाइटी की बोल चाल के दस-बारह नमूने दिये हैं, जिन में हिन्दू-मुसलमान, स्त्री-पुरुष, मालिक-नौकर, पढ़े लिखे-श्रनपढ़, देहली-निवासी और देहली-प्रवासी, शहरी और देहाती सब शामिल हैं। नमूने की उन बोलियों को पढ़कर हँसी श्राती है, और श्राश्चर्य भी होता है, कि इन्शा ने कसोह उर्दू का जो श्रादर्श श्रपनी पुस्तक में उपस्थित किया है, उसकी उन उदाहरणों में कहीं गन्ध भी नहीं मिलती। और तो और खुइ इन्शा ने मिर्ज़ा जानजानाँ 'मज़हर' से श्रपनी मुलाक़ात का हाल लिखते हुए, श्रपनी बोली का जो नमूना दिया है, वह बहुत ही विचित्र है; जिसमें क्रिया और कारक के दो एक शब्दों ('से,' 'मैं' और 'हुआ हूँ') का छोड़ कर हमारी तो समक्त में कुछ आया नहीं कि जनाब इन्शा ने हजरत जानजानाँ से यह क्या करमाया या अर्ज किया है। हम उसे ज्यों का त्यों नागराच्चरों में देते हैं:—

''इठतदाए-सिन सवा से ता अवायले-रीआन और अवायले-रोआन से अजल-आन इश्तियाके-मिल्ई ताक तक्षत्रील उतवए-आलिये न बहद था, कि सिलके-उहरीरो-उक्षरीर में मुन्तिजम हो सके, लिहाजा बेवास्ता श्रो वसीला हाजिर हुआ हूँ।" ('दिरिया-ए-जताकत')

हमें डर है कि इन्शा साहव की कसीह बोल चाल की उर्द को हम नागरी-लिशि में सही नक़ल न कर सके हों, इसिलये इस इवारत के। 'द्रिया-ए-लगकत' से कारसी अच्छों में ज्यों का त्यों उद्धृत किये देते हैं :—

ان ابتداے سن صبا سے تا ارایل ریعان اور ارائیل ریعان سے الی ان اشتیاق مالا یطاق تقبیل عتبهٔ عالیه نه بحدے تها که سلک تحریر و تقریر میں منتظم هو سکے لہذا ہے راسطه و رسیله حاضر هوا هوں ۔

( د دریاے لطافت ؟ )

माल्म नहीं सय्यद इन्शा ने जानजानौं साहब के साथ ही खसूसियतके साथ जराकत से यह तर्जें-गुकागू अख्तियार किया था या सर्वसाधारण से भी वह उसी भाषा में वाउचीत करते थे ? सम्भव है उस वक के महाविद्वानों के परस्तर व्यवहार में इस भाषा का प्रयोग होता हो, या अपनी विद्वता का सिक्का वैठाने के लिये ही पहली मुलाकात में इन्शा ने यह बनावटो बोलो बोलो हो। जो कुछ भी हो, यह उर्दू तो है नहीं। ऐसी कृत्रिम पिखताऊ भाषा आजकल भी कुछ लोग कभी कभी बोलते सुने जाते हैं।

एक सज्जन के दाहने पाँव के ऋँगूठे में पत्थर से टकराकर चोट लग गई थी, उस पर पनकपड़ा बाँच रक्खा था, लँगड़ा कर चलते थे। आप कुछ संस्कृत भी जानते हैं और विशुद्ध हिन्दी के परम पत्तपाती हैं। मैंने पूछा, 'आपके पाँव

### हिन्दो, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी

में क्या हुआ ?' बोले—"दित्तण पाद के श्रंगुष्ट में प्रस्तर के श्रायात से श्रण हो गया है, उस पर श्रार्ट्र वस्त्र वेष्ट्रन कर रक्खा है, इससे लाभ की पूर्णतया सम्भावना है; श्रन्य प्रकार की श्रप्राकृत चिकित्सा-प्रणाली का मैं विरोधी हूँ।"

#### नाम-भेद का भगड़ा

हिन्दी-उर्दू के भगड़े में नाम-भेद भी एक मुख्य कारण बना हुआ है। हमारी भाषा के विभिन्न नामों की उत्पत्ति और उनके प्रचार के इतिहास पर विचार करना यहाँ उचित प्रतीत होता है।

उर्दे के बहुत से हिमायती, इस रोशनी के जमाने में भी, यह कहते सुने जाते हैं कि हिन्दो एक नया और कल्पित नाम है, जो हिन्दुओं ने उर्दे का बायकाट करने को रारज से गढ़ लिया है। दर असल हिन्दो कोई भाषा नहीं, उर्दे ही इस देश की असली जबान है। इसी तरह बहुत से हिन्दोवालों को उर्दे नाम से कुछ चिढ़ सी है। वह उर्दे के बारे में ठीक वैसा हो मत रखते हैं जैसा इजिल्त उर्दे वाले हिन्दी के विषय में। पर यदि इस नाम-भेद के विवाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से निष्पंच होकर विचार किया जाय, तो यह दोनों ही पत्त कुछ आन्त से जँचते हैं। जो लोग हिन्दी नाम को कल्पित या मनगढ़ंत समफकर नाक-भों चढ़ाते हैं, या इस नाम की प्राचीनता या सत्ता ही के स्त्रीकार नहीं करते, वह एक ऐतिहासिक सत्य का अपलाप करते हैं। 'हिन्दी,' उर्दे को अपेता, बहुत ही पुराना और सर्वभान्य नाम है। जिस भाषा का नाम आजकल 'उर्दे' प्रचलित है, इसके लिये उर्दे के पुराने लेखकों और किवयों ने 'हिन्दी' शब्द का ही अपने प्रन्थों में सर्वत्र ब्यवहार किया है; उर्दे का नाम कहीं नहीं आया। 'उर्दे' शब्द उस समय भाषा के लिये निर्मित ही नहीं हुआ था, फिर आता कैसे ?

बहुत से लोग 'उर्रू' शब्द के व्यवहार की (भाषा के लिये) शाहजहाँ के समय से मानते हैं। बहुत दिनों तक उर्रू की उत्पत्ति का काल भी यही माना जाता रहा है, श्रर्थात् शाहजहाँ के शासन-काल में दिल्ली का उर्रू-वाजार (छावनी) उर्रू भाषा की जन्मभूमि या सूतिका-गृह है, ऐसा समभा जाता रहा है। पर यह दोनों ही धारणायें निराधार श्रीर केवल किंवदन्ती ही हैं। इनकी पुष्टि में कोई दृढ़ ऐतिहासिक वा साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता, जिसका निरूपण हम श्रागे चलकर उर्रू की उत्पत्ति के प्रकरण में करेंगे। उर्रू नाम कब से चला, इसका विचार श्रागे श्रा रहा है।

#### हिन्दी

भारत की इस भाषा के जितने नाम प्रचिलत हैं, 'हिन्दी' उन सब में
पुराना है। इस नाम की सृष्टि हिन्दुओं ने नहीं की, श्रौर न उन्होंने इसका
प्रचार ही किया है; हिन्दू लेखकों ने तो इसके लिये प्रायः सर्वत्र 'भाषा' शब्द का ही प्रयोग किया है। \* भाषा के लिये हिन्दी शब्द के सर्वप्रथम नामकरण का सारा श्रेय मुसलमान लेखकों श्रौर किन्यों ही को दिया जा सकता है। हिन्दुश्रों का इसमें जरा हाथ नहीं। इस बात के सभी श्राधुनिक उर्दू इतिहासलेखकों ने स्वीकार कर लिया है—'उर्दू-ए-क्रग्नीम' 'तारीखे नस्न उर्दू', 'पंजाब में उर्दू' इत्यादि प्रन्थों के विद्वान् लेखकों ने बड़ी खोज के साथ यह साबित कर दिया है कि उर्दू का सबसे पुराना नाम "हिन्दी" ही है। श्रमीर ख़ुसरों की 'खालिक्रवारो' में, (जो उर्दू-हिन्दो का सब से पुराना केशा है), सब जगह 'हिन्दी' या 'हिन्दवी' ही श्राया है, ' उसमें उर्दू, रेखता या श्रौर

'हिन्दवी'

बिश्नो तो नाम चरख़ा बेचारा पीरज़न,
गोयन्द नाम रहटा दर हिन्दवी बचन।

मुश्क काफ़्रूरस्त कस्तूरी कपूर,
हिन्दवी भानन्द शादी भी सरूर।

<sup>\*</sup> भाषा भगति थोर मति मोरी ।—( तुबसीदास )

<sup>ं</sup> ख़ालिक़बारो के उदाहरण-

## किसी दूसरे नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 'खालिक वारी' में बारह बार

संग पाथर जानिये बरकन उठाव,

श्यस्प मीराँ हिन्द्वी घोड़ा चलाव।

श्राईना श्रारसी कि दरो रूए विनगरी,
सेवा बहिन्द्वी कि बुवद नाम चाकरी।

देहीम ताजो-श्रक्तसर दर हिन्द्वी मुकट,

जागे बुरीदा पर-रा तू जान काग कट।

तप बर्ज़ा दर हिन्द्वी श्रामद जूड़ी ताप,

दर्दें-सर श्रामद सिर की पीड़ा तग है धाप।

जन्म गुनह जो कहिये दोष, ख़शमो-ग़ज़ब दर हिन्द्वी रोष।

हिन्दी

निहार-श्रो-दिगर योम रोज़स्त जानो, बहिन्दी ज़बाँ खौस दिनरा पहचानो। शाना-थ्रो-मश्तस्त दर हिन्दी ज़बाँ, कंघी श्रामद पेश तो करदम बयाँ। नमक मलह है लोन शीरीं है मीठा, व हिन्दी ज़बाँ बेमज़ा हस्त सीठा। दोक तकला स्त बाशद रीसमा, जान रेसीदन बहिन्दी कातना। शमीं-हथा दर हिन्दी लोज, हासिल कहिये बाज़ ख़िराज। दादन देना दाद दिया फ़ेल का क़र्ज़ो-दामो-दैन दर हिन्दी उधार। पस बहिन्दी पम्बारा मी दाँ कपास, नस्न करगस बूम उल्लू बू-ए बास।

'हिन्दी' और पचपन बार 'हिन्दबी' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'हिन्दी' का अर्थ है हिन्द की भाषा, और 'हिन्दवी' से मतलब है हिन्दु खों या हिन्दु स्तानियों की भाषा । इन दोनों शट्दों में 'याय-निसवती' या सम्बन्ध-सूचक 'ईकार' है। यह तो साफ़ ही जाहिर है. इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। अमीर ख़ुसरों के इस 'हिन्द्वी' शब्द से यहाँ किसी को यह आनित न होनी चाहिये कि जातिनिशेष या केवल हिन्दुओं ही की भाषा से उनका श्रासिप्राय है। कविवर 'सौदा' के उस्ताद 'शाह हातम' ने भी सन् १७५० ई० में 'हिल्द्वी' या 'हिन्दी भाषा' शब्द, हिन्दुस्तान की भाषा के ऋर्थ में, इस्तेमाल किया है।\* यहाँ 'हिन्दु' शब्द हिन्द के निवासी अर्थ का बोधक है, भारत की किसी जाति विशेष का नहीं। अवतक भी अमेरिका और फारस आदि देशों में हिन्दुस्तानी मात्र को ( चाहे वह मुसलमान हो, हिन्दु या ईसाई ) 'हिन्दू' ही कहा जाता है । त्रिचार करने पर इसमें किसी प्रकार के सन्देह का ऋवकाश नहीं रह जाता कि हमारी भाषा का सब से पुराना, ज्यापक और बहु-ज्यवहृत नाम 'हिन्दी' है, श्रौर मुसलमान लेखक ही—इस नाम के निर्माता श्रौर प्रचारक हैं। 'त्र्यातिश' ने भी ( जो उस दौर के शाइर हैं, जब उर्दू जवान मँज चुकी थी— मतरूकात से पाक होकर 'खालिस उर्द्' वन चुकी थी, ) उर्द् के लिये 'हिन्दी' लफ़ज का इस्तेमाल किया है-

> 'मतलब की मेरे यार न समभे तो क्या घ्रजब, सब जानते हैं तुर्क की हिन्दी ज़बाँ नहीं।'

<sup>\*</sup> शाह हातम श्रपने 'दीवानज़ादे' के दीवाचे (भूमिका ) में लिखते हैं-

<sup>&</sup>quot;मैंने तहरीर के लिये वह ज़बान श्रक्तियार की है, जो हिन्दुस्तान के तमाम सूबों की ज़बान है, यानी हिन्दवी, जिसे भाखा कहते हैं; क्योंकि इसे श्राम लोग बख्बी समकते हैं श्रीर बड़े तबक़े के लोग (भड़व्यक्ति) भी पसन्द करते हैं। (फ्रेंब्र विद्वान गासीं द तासी Garcin de Tassy, के पाँचवें भाषण से)।

उर्द के आधुनिक आचार्य 'इन्शा' ने अपने 'दरिया-ए-लताफत' में कई जगह 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग, उर्दू के अर्थ या पर्याय में, किया है, यथा 'दरिया-ए-लताफत' दो बार हिन्दी शब्द आया है।

'सादा' के समकालीन श्रीर मदरासप्रान्त के एलोर के निवासी बाकर श्रागाह (जन्म ११५७ हिजरी) ने श्रपने उद्दू दीवान का नाम ''दीवाने-हिन्दी'' रखा है। इनके सम्बन्ध में लिखते हुए मुहम्मद श्रव्दुलक्षादिर सरवरी साहव एम० ए०, एल-एल० बी०, ने लिखा है—

"दीवान के सरवरक (मुखपृष्ठ) पर और ख़ुद अशआर में भी कहीं कहीं 'हिन्दी' ही का लक्ज इस्तेमाल किया गया है, ताहम यह माल्म रहे कि इससे मुराद उन शाइरों की 'उदू 'होती थी, क्योंकि वह उदू की 'हिन्दी' से कोई जुदा चीज नहीं समभते थे।"

#### त्रागे लिखा है-

''हिन्दी या हिन्दबी इसका क़दीमतरीन नाम था। 'उर्दू' और 'द्खनी' के लिये भी यह लक्ज बिला तकल्लुक इस्तेमाल होता था गोया 'उर्दू' 'हिन्दी' और 'द्खनी' एक ही जवान के मुख्तिलेक नाम थे। . . . इस जवान की शाहरी 'रेख्ता' कहलाती थी। अ

कविवर 'जुरश्रत' श्रपनी मसनवी 'हुस्नो इश्क' में उर्दू के लिये हिन्दी शब्द इस्तेमाल करते हैं—

> कि इक किस्सा सुनावे केाई मग़मूम, तो उसका कीजिये हिन्दी में मंजूम।

#### रेख्ता

उर्दू भाषा के लिये, हिन्दी के बाद, दूसरा नाम रेखता' मिलता है; पर रेखता असल में उर्दू पद्य की भाषा का नाम था। बोलचाल की या उर्दू

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> रिसाला 'उर्दू', श्रप्रैल सन् १६२६ **ई०** ।

गद्य की भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता था, जैसा कि लक्ष 'मराख्ता' ( مراخته ) से जाहिर है, जो 'मशाइरे' ( مراخته ) के मुक़ाबिले मैं बरता गया; क्योंकि पहले 'मशाइरा' सिर्फ फारसी-कविता के लिये ही होता था। बाद के। जब उर्दू -पद्य का प्रचार हुआ—कवि-समाज में, फारसी-कविता पाठ के अनुकरण में, उर्दू -कविता पढ़ी जाने लगी—तो उसका नाम 'मराख्ता' रक्खा गया।\*

रेख्ता शब्द की निरुक्ति या 'वंज तसिया' यह बतलाई जाती है कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों से—मुख्तलिफ जबानें के अलफ़्राज से—इसे 'रेख्ता,' पुष्ट या अलंकृत किया गया है; जैसे ईंट की दोवार को चूने या सीमेंट के पलस्तर से पायदारी और हमवारी, मजबूती और सजाबट, के लिये रेख्ता करते हैं। भाषा-विज्ञान के कोई २ आचार्य इसकी निरुक्ति यह भी बतलाते हैं कि 'रेख्ता' गिरी-पड़ी और विखरी हुई मिली-जुली मुतफरिंक चीज के। कहते हैं। उद्भी मुतफरिंक जबानों से मिल-जुलकर बनी है, इसलिये इसका नाम भी रेख्ता पड़ गया। †

मुन्शी दुर्गाप्रसाद नादिर' ''खर्जीनतुल उल्लूम" में लिखते हैं कि "रेखता व मानी गिरे हुए के हैं, पस जो जवान अपनी असलियत से गिर जाय उसके 'जवान-रेखता' बोलते हैं; चुनांचे जैसे कारसी जवान में अरबी के लुरात शामिल हुए, इसे जवान रेखता-कारसी कहते हैं। इसी तरह जवान रेखता-हिन्दी की जवान उर्दू सममते हैं।"

<sup>\*</sup> हाकिस लाहौरी अपने 'तज़िकर-ए-मदु मेदीदा' में ख़ाने आरज़ृ के हाल में लिखते हैं—''मराख़्ता दर ख़ान-ए ख़ान आरजू पाँज़दहम हर माहे भी बाशद !''

<sup>ं &#</sup>x27;रेख़्ता' फ़ारसी के रेख्तन् मसदर (धातु) से बना है, जो बनाने, इजाद करने, किसी चीज़ के कालिय में ढालने, नई चीज़ बनाने और मौज़ूं करने के मानी में आता है।

'रेख्ता' का श्रर्थ पक्की इमारत भी है, जो मिट्टी वा लकड़ी की न हो, षिल्क ईंट, पत्थर, चूने की हो। 'सौदा' ने एक जगह कहा है:—

हर बेत रखे हैं ये ग़ज़ल ऐसी ही मज़बूत,
'सौदा' कोई जूँ रेख़्ते के घर प करे गच।
'मज़हिर' का शेर फ़ारसी श्रीर रेख़्ते के बीच,
'सौदा' यकीन जान कि रोड़ा है बाट का।
श्रागाह-फ़ारसी तो कहें उसको रेख़्ता,
वाकिफ जो रेख़्ता के ज़रा होवे ठाट का।
सुनकर वो ये कहे कि नहीं रेख़्ता है ये,
श्रीर रेख़्ता है तो फिरोज़शाह की लाट का।

''रेख्ता से मुराद अगर्चे 'वली' और 'सिराज' के हाँ (यहाँ) नजम उदू है, लेकिन देहलिवयों ने बिलआखिर इसका जबान उदू के मानी दे दिये और यह माने क़ुद्रतन पैदा हो गये, इसिलये कि इन अध्याम में उर्दू जबान का तमामतर सरमाया नजम में हो था। जब नसर पैदा हो गई तो यही इस्तलाह उस पर नातिक आ गई (चिरितार्थ हुई)। इस तरह रेख्ता कुद्रतन् उदू जबान का नाम हो गया।"

'रेख्ता' शब्द का प्रयोग सब से पहले 'सादी ं दक्खनी के कलाम में मिलता है, जो 'बली' ं दक्खनी से पूर्व, आदिलशाह अब्बल के समय (सन्

<sup>\* &#</sup>x27;पंजाब में उद्'.' पृष्ठ २१।

<sup>† &#</sup>x27;सादी' कि गुफ़्ता रेख्ता दर रेख्ता दुर रेख्ता,

शीरो शकर श्रामेखता हमशेर है हमगीत है।

<sup>्</sup>रं यह रेख्ता 'वली' का जाकर उसे सुना दो, रखता है फ़िक्र रोशन जो अनवरी के मानिन्द।

१५८६ ई०) में हुआ है। बाद को दूसरे कविलेखकों ने भी रेखते का प्रयोग अधिकता से किया है। मीर तकी मीर ने अपने ''तजकरे-निकातुरशोरा'' में और 'कायम' चाँदपुरी ने ''मखज़ने-निकात'' में बार-बार उर्दू नजम के लिये 'रेख्ता' ही लिखा है। 'निकातुरशोरा' में एकाध जगह भाषा के लिये 'हिन्दी' राज्द तो आया है, पर उर्दू नहीं आया। 'सौदा' के बयान में 'सरआमद शोराइ हिन्दी उस्त' लिखा है। मीर खाहव ने अपनी कविता में 'हिन्दी' लक्ज का भी इस्तेमाल किया है। उनका एक शेर है—

क्या जान्ँ लोग कहते हैं किसको सरूरे-क़लव <sup>9</sup> श्राया नहीं है लफ्ज़ य हिन्दी ज़बाँ के बीच।

( कुह्लियाते मीर । )

जाहिर है कि मीर साहब का मतलब 'हिन्दी जबान' से वह जबान है जिसमें वह किवता करते थे, और जिसे अब 'उर्दू' कहा जाता है। बाक़ी उन्होंने अपने तजकरे में सब जगह 'रेखता' ही लिखा। है, उर्दू या उर्दू-ए-मुअल्ला नहीं।

शाह सुवारक 'श्रावरू,' 'मीर,' 'सौदा,' 'ग़ालिब,' 'ज़ुरश्रत' श्रार 'क़ायम' ने भी श्रपनी कविता में रेख्ता शब्द का प्रयोग किया है। रेख्ते के बारे में शाह 'श्रावरू' का यह क़िता तो श्राबे-ज़र से लिखने के क़ाबिल हैं:—

<sup>े</sup> हृद्योन्माद; दिल की मस्ती।

<sup>\*</sup> देखिये 'निकातुरशोरा' 'सौदा' के हाल में, मीर 'दर्द', मीर 'सजाद', जुग़ाँ, 'पाकबाज़', 'वली', सय्यद श्रव्हुलवली 'उजलत', 'श्राजिज़' इत्यादि। इन सब उद्दे किवयों के परिचय में मीर साहब ने सिफ़ 'रेख़्ता' लफ्ज़ ही लिखा है। मौलवी श्रव्हुलग़फ़्र ख़ाँ 'नसाख़' ने श्रपनी पुस्तक का नाम 'तहक़ीक़ ज़बान रेख़्ता' रक्खा है, जो सन् १८६० ई० में छपी है, श्रौर जिसमें उद्दे की उत्पत्ति पर विचार किया गया है।

वक्त जिनका रेख़्ते की शाहरी में सर्फ है, उन स' ती कहता हूँ बूभो हर्फ मेरा ज़र्फ है। जो कि लावे रेख़्ते में फ़ारसी के फ़ेलो हर्फ, लग्व हैंगे फ़ेल उसके रेख़्ते में हर्फ है।

मीर साहब ने रेखते की मड़ी लगा दी है। कुछ नमूने देखिये:-

दिल किस तरह न खींचें अशआ़र रेख़ते के, विहतर किया है मैंने इस ऐब की हनर से। ख़्गर<sup>9</sup> नदीं कुछ योंही हम रेख़्ता-गोई के, माश्रुक जो अपना था वाशिन्दा दकन का था। वे सोज़े र-दिल किन्होंने किया रेख़्ता तो क्या, गुफ़तारे र-ख़ाम पेशे अज़ीज़ाँ सनद नहीं। याँ फ़क़त रेख़ता ही कहने न आये थे हम. चार दिन ये भी तमाशा-सा दिखाया हमने। सन्नाय र-तुरफ़ा हैं हम त्रालम में रेख़्ते के. जो 'भीर' जी लगेगा तो सब हुनर करेंगे। गुफ़्तगू रेख़्ते में हमसे न कर य' हमारी जबान है प्यारे। कसब भ श्रीर किया होता एवज़ रेख़्ते के काश, पछताये बहुत 'मीर' हम इस काम के कर कर। मज़बूत कैसे कैसे कहे रेख़्ते वले <sup>६</sup>— समभा न कोई मेरी ज़बाँ इस द्यार भें।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रादी।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> श्रजीव कलाविद्।

र दिल की जलन।

५ पेशा।

३ कची बात।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> लेकिन।

## हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

पदते फिरेंगे गिलयों में इन रेख़्तों की लोग, मुद्दत रहेंगी याद य' बातें हमारियाँ। रेख़्ता ख़ूब ही कहता है जो इन्साफ़ करो। चाहिये श्रहले-सख़ुन 'मीर' को उस्ताद करें।

#### 'सौदा' के चन्द नमूने—

त्ते वह सौदा ज्ञवाने-रेख़्ता ईजाद की,
पढ़ के इक श्रालम उठाता है तेरे श्रशशार फ़ैज़ ।
रेख़्ता श्रीर भी दुनिया में रहे, ऐ सौदा,
जीने देवे जो कभू काविशे दौराँ मुक्को ।
कहे था रेख्ता कहने की ऐव नादाँ भी
सो यूं कहा मैं कि दाना हुनर लगा कहने ।
सखुन की रेख़्ते के एके था कोई सौदा,
पसन्द ख़ातिरे-दिलहा हुआ य' फ़न मुक्ससे ।

#### 'ग़ालिब' के चन्द् अशआर-

रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो ग़ालिब, कहते हैं श्रगले ज़माने में केाई 'मीर' भी था। जो य' कहे कि रेख़्ता क्योंकि हो रश्के-फ़ारसी, गुफ़्तए-ग़ालिब एक बार पढ़के उसे सुना कि यों। तर्ज़ें-बेदिल में रेख़्ता कहना — श्रसदुरुला ख़ाँ क़यामत है।

#### 'क़ायम' के दो शेर-

'क्रायम' में किया तौरे-ग़ज्ञल रेख़्ता वरना— इक बात लचर- सी बज़बाने-दक्तनी थी।

२ तकलीकः।

#### हिन्दी, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी

'क्रायम' में रेख़्ते का दिया ख़िलग्रते-क्रबूल, घरना य' पेशे-ग्रहले-हुनर (सुख़न) क्या कमाल था ।

जुरश्रत—

कह ग़ज़ल श्रीर इस श्रन्दाज़ की 'ज़रश्रत' श्रव तू, रेख़ता जैसे कि श्रगली तेरी मशहूर हुई।

'मीर' और 'क़ायम' ने अपने पद्यों में रेखते की जन्मभूमि 'दकन' का नाम लेकर इस बात की ओर इशारा किया है कि 'रेखते' का प्रचार दक्खन से ही हुआ है, जैसा कि ऊपर जिक्र आ चुका है।

### **ब**दू

इस सिलिसले में तीसरा नंबर उर्दू या उर्दू-ए-पुत्रक्षा का है जो हमारी भाषा के सब नामों का एकमात्र उत्तराधिकारी बन बैठा है—उन सब पर विस्मृति का गहरा पर्दा डाल कर छिपा दिया और भुला दिया है। इस उर्दू नाम का इतिहास भी सुनने लायक है। यह एक विदेशी शब्द है, जिसने जबरदस्ती हमारी भाषा पर कब्जा करलिया है। तुर्की भाषा में उर्दू लश्कर (छावनी) को कहते हैं। प्रारम्भ में मुगल और तुर्क बादशाह छावनो में रहा करते थे। उनका दरबार और रनवास सब लश्कर में ही होता था, इस विशेषता के कारण शाही 'लश्कर उर्दू-ए-मुच्चला' कहलाया।

<sup>\* &#</sup>x27;गुलशने-हिन्द' के लेखक मिर्ज़ा श्रली 'लुक्त' ने भी श्रपनी किताब में उद्दे के लिये जगह-जगह 'ज़बान-रेख़्ता' ही लिखा है। वह किताब डा॰ जान गिलकाइस्ट की श्राज्ञानुसार फ़ारसी 'गुलज़ार इब्राहोम' से तर्जुमा की गई थी। यद्यपि उस समय हिन्दुस्तानी शब्द का भी उद्दे के लिये प्रयोग हो चला था, मगर 'लुक्त' ने लिखा है कि, "इन फ़ारसी किताबों के हिन्दी-नसर करने से मुराद यह है.....।" इस प्रकार उन्होंने उद्दे गद्य के लिये 'हिन्दी-नसर' शब्द भी इस्तेमाल किया है। ('गुलशने-हिन्द')

#### हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

यह तो उर्दू का शब्दार्थ हुआ। अब देखना यह है कि हमारी भाषा के इसका व्यवहार और प्रचार कैसे और कब से हुआ। इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मीर 'अम्मन' देहलवी ने 'वाग़ोबहार' (सन् १८०१ ई०) की भूमिका में लिखा है—

"जब श्रकवर वादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से सब क्रीम क़दरदानी श्रीर फ़ैजरसानी इस खानदाने-लासानी की सुन कर हुजूर में श्राकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गोयाई श्रीर बोली जुदी-जुदी थी। इकट्ठे होने से श्रापस में लेन-देन, सौदा-सुलफ, सवाल-जवाब करते एक जबान उर्दू की मुक्तरेर हुई।"

त्रर्थात्, मीर 'अम्मन' के मतानुसार उर्दू की उत्पत्ति बादशाह श्रकवर के समय में हुई।

सर सच्यद श्रह्मद खाँ ने श्रपनी पुस्तक 'श्रासारुस्सनादीद' (सन् १८५४ ई०) के श्रन्त में लिखा है—

"जब कि शाहजहाँ बादशाह ने सन् १६४८ ई० में शहर शाहजहानाबाद आवाद किया और हर मुल्क के लोगों का मजमा हुआ, इस जमाने में कारसी जबान और हिन्दी भाषा बहुत मिल गई, और बाजे कारसी लृफ्जों और अक्सर भाषा के लफ्जों में बसबब कसरत इस्तेमाल (बहु-व्यवहार के कारण) के तराय्युर व तबदील (परिवर्तन) हो गई। रारज कि लश्कर बादशाही और उर्दू-ए-मुखल्ला (लाल किला) में इन दोनों जबान की तरकीब (मिश्रण) से नई जबान पैदा हो गई और इसी सबब से ज्वान का उर्दू नाम हुआ। फिर कसरते-इस्तेमाल से लफ्ज जबान का महजूक (विलोप) होकर इस जवान को उर्दू कहने लगे......।"

सर सैयद के इसी मत से मिलत-जुलता मत 'श्राबे-हयात' के प्रसिद्ध प्रगोता मौलाना मुहम्मद हुसेन 'श्राजाद' का भी है।

परन्तु यह मत माननीय नहीं प्रतीत होता। इसकी अप्राह्मता पर

#### हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानो

नव्याव सद्र यार जंग मौलाना हबीवुर्रहमानखाँ शेरवानी ने अपने लाहोर वाले आरियन्टल कान्फरेन्स के सभापित के भाषण में यह कहकर आपित उठाई है कि—"इसकी कोई सनद नहीं कि अहद मज़कूर (शाहजहाँ के शासन काल) में इस जवान का नाम उर्दू था। इन्तहा यह कि दिल्ली के उर्दू वाजार का नाम भी इस अहद में यह न था। हमने उपर सावित कया है कि इन्तिदा से आखिर तक हमारी ज़बान का नाम हिन्दी रहा। जब वली दकनी ने (सन् ११५० हिजरी) में मजामीन फारसी की चाशनी हिन्दी नजम (उर्दू पद्य) में पैदा की, तो खास अदवी और शेरी ज्वान (साहित्य और कविता की भाषा) को रेख्ता कहने लगे। इस वक्त तक भी उर्दू का लक्ज़ इस ज़बान के लिये मुस्तअमिल (व्यवहृत) न हुआ था।

नव्याव शेरवानी की शह दलील बहुत वज़नी है और 'उर्दू' शब्द की उत्पत्ति प्रचार-काल के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक प्रकाश डालती है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाहजहाँ के समय में उर्दू की उत्पत्ति बताने वालों का मत नितान्त निर्वल और प्रवादमात्र है। जब शाहजहाँ के शासन-काल में ही उर्दू को उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो मीर 'अम्मन' का यह कथन कि अकबर के जमाने में ही उर्दू भाषा बन चुकी थी, निरा निराधार और केारी कल्पना है। यदि बादशाह अकबर या शाहजहाँ के समय में हमारो भाषा का नाम 'उर्दू' पड़ चुका होता तो परवर्त्ती लेखक और कि कहीं तो इस नाम का उल्लेख या व्यवहार करते। जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, पुराने प्रायः सभी लेखकों और किवयों ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र हिन्दी या रेख्ता शब्द का ही प्रयोग किया है।

'उर्दू' शब्द भाषा के अर्थ में कब से प्रयुक्त और प्रचितत हुआ, यह विषय अवतक विवादास्पद बना हुआ है। इसका ठीक निर्णय किसी पुष्ट

<sup>\*</sup> जैसा कि 'ग्रासारुस्सनादीद' में 'तारीख़ मराते-श्राफ़ताबनुमा' के हवाले से सर सस्यद श्रहमद खाँ ने लिखा है।

प्रमाण के श्रावार पर श्रभी नहीं हो सका है। कुछ विचारशील विद्वानों का कथन है कि श्रामतीर पर उर्र् शब्द भाषा के लिये श्रठारहवीं सदी के श्रन्त में इस्तेमाल होना शुरू हुश्रा। नव्याव श्रुजाउदौला श्रोर श्रासफुदौला के शासनकाल (सन्१०९०ई०) में सच्यद श्रताहुसेन 'तहसोन' ने 'चहार-द्रवेश' का तर्जुमा 'नौर्द्रजीमुरस्सा' के नाम से किया था। उसमें इन्होंने श्रपनी जवान के लिये रेख्ता, हिन्दी श्रोर ज्वान उर्दू-ए-मुश्रक्ला—इन तोन नामों का प्रयोग एक हो प्रसङ्ग श्रोर एक ही प्रष्ट में साथ-साथ किया है; केवल 'उर्दू' शब्द उनकी किताव में कहीं नहीं पाया जाता। यदि 'उर्दू' शब्द उस शुगु में व्यापक श्रोर रूढ़ हो गया होता, तो 'तहसीन' साहब उन तीन शब्दों के समेले में न पड़कर केवल 'उर्दू' शब्द से काम चला लेते। इससे मालूम होता है कि उर्दू शब्द का प्रयोग इस काल में भी श्रच्छी तरह से प्रचलित नहीं हुश्रा था। श्रलवत्ता इस समय के। उर्दू शब्द के प्रचार का श्रारम्भ-काल कहा जा सकता है। इसके बाद शनै: शनै: यह शब्द भाषा के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 'ससहकी' श्रोर 'दारा' ने श्रवने शेरों में उर्दू शब्द का प्रयोग किया है—

.खुदा रक्खे ज़वाँ हमने सुनी है मीरो मिर्ज़ा की; कहें किस मुँह से हम ऐ 'मसहफ़ी' उर्दू हमारी है। नहीं खेल ऐ दाग़ यारों से कह दी; कि खातो है उर्दू ज़वाँ खाते खाते।

#### हिन्दुस्तानी

भाषा का एक नाम हिन्दुस्तानी भी है। हमारी भाषा का यह नामकरण जैसा कि कहा जाता है, यूरोपियन लोगों ने किया है। इसका भी मनोरंजक इतिहास है। सत्रहवीं सदी में जब पुर्तगाली लोग भारत में आये तो उन्होंने हमारे यहाँ की भाषा का नाम अपनी सूम-वूम के अनुसार इन्डोस्तान (Indostan) रक्खा। कभी-कभी इस नाम के। इन्डोस्तानी भी पुकारा जाता रहा। लेकिन इसी शताब्दो में हिन्दुस्तानी ज्वान (Hindostani lan-

guage) का शब्द भी पाया जाता है। इससे आगे चलकर हमारे मिहरवान यूरो-पियन साहवान ने इस शब्द की अपने उच्चारण के अनोखे साँचे में ढालकर विचित्र रूप दे दिया। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में एक इतिहास-लेखक कहता है कि हिन्दुस्तान की ज्वान का नाम हिंडोस्टेंड (Hindostand) है। आपने लेम्पस्टेंड, केडलस्टेंड, इंकस्टेंड आदि शब्द तो सुने ही होंगे, अब इस हिंडोस्टेंड की भी याद कर लीजियेगा! और लीजिये। तस्कालीन गोरे कीजो अफ़सर "कालें" हिन्दुस्तानियों की इस ज्वान की भी 'काली ज्वान' (Black language) फ़रमा दिया करते थे। 'स्याह तालू' तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन यह स्याह ज्वान हमारे मिहरवान 'साहब लोगों' की नई और निराली ईजाद थी।\*

'हिन्दुस्तानी' नाम आजकल हिन्दू मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान के मानी में बोला जाता है, लेकिन उस वक्त इस नाम के। गढ़ने वाले विदेशियों ने इसका प्रयोग दूसरे संकुचित अथों में किया है। उन लोगों का मतलव 'हिन्दुस्तानी' से उस ज़बान से था, जिसे उत्तर भारत के युक्त प्रदेश और अन्तर्वेद (दोश्राब) के लोग और दिल्ली, मेरठ, आगरा आदि के रहने वाले मुसलमान बोलते थे, और जो दिल्ली के सुसलमानों में भी प्रचलित हो गई थी। जो मतलब इस समय आमतौर से उर्दू का समका जाता है, वहीं मुराद इस हिन्दुस्तानी से थी—अर्थात् हिन्दी भाषा का वह रूप, जिसमें विदेशो

<sup>\* &</sup>quot;हमारे हाँ ( यहाँ ) श्राम ख़याल यह है कि श्राँगरेज़ों ने यह (हिन्दुस्तानी) नाम दिया है, लेकिन श्रमर वाक्रश्रा (वास्तिक बात ) ये है कि .खुद हमारे श्रसलाफ़ ( पूर्वज ) इसको ज़बान-हिन्दोस्तान या बोली-हिन्दोस्तान कहते रहे। मौलाना वजही किताब 'सबरस' ( जिसका रचना-काज सन् १०४० हिजरी के क़रीब बताया जाता है ) में उद्दे को 'ज़बाने-हिन्दोस्तान' कहते हैं। (यथा)—"श्राग़ाज़ दास्तान ज़बान हिन्दोस्तान नक़ल एक शहर था, इसका नाँव [नाम] सीस्तान।''

•

भाषात्रों के शब्द त्राधिक हों। पुराने समय के ऐंग्लो-इरुडियन लोग इस भाषा को 'मूर्ज' इसलिये कहा करते थे कि सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपियन लोग मुसलमानों का मूर कहकर पुकारा करते थे।\*

इस नाम पर सरकारी सनद की बाकायदा छाप उस समय लगी जब (सन् १८०३ ई० में) कलकत्ते के फोर्ट विलियम में, डाक्टर जान गिलक्राइस्ट की देख रेख में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के यूरोपियन कर्मचारियों को देशी भाषा सिखाने के लिये एक महकमा कायम किया गया और हिन्दू मुसलमान विद्वानों से उर्दू-हिन्दों में पुस्तकें लिखवाई गईँ। हिन्दी-लेखकों में पण्डित सदल मिश्र आर पण्डित लल्ल्जीलाल प्रमुख थे, और मुसलमानों में मीर 'अम्मन' देहलवी आदि थे। इन लेखकों को ऐसी भाषा तैयार करने के लिये नियुक्त किया गया था, जो सर्व-साधारण की भाषा हो—न मौलवियाना उर्दू-ए-मुख्य और न पण्डिता संस्क्ररतनुमा हिन्दी। मीर 'अम्मन' ने 'बाग्यहार' के लिखने का शाने-नजूल (रचना का कारण) बतलाते हुए पुस्तक की भूमिका में लिखा है—

"……खुदावन्दे-निद्यमत साहवे-मुरव्यत नजीवों के क़दरदान जान गिलकाइस्ट साहव ने (कि हमेशा इक्ष्याल इनका ज्यादा रहे, जब तक गङ्गा जमुना बहे ) लुक़ से करमाया कि किस्से को ठेठ 'हिन्दुस्तानी' गुक़गू में, जो 'उर्दू' के लोग—हिन्दू-मुसलमान, श्रौरत-मर्द, लड़के-बाले, खासोश्राम श्रापस में बोलते-चालते हैं, तर्जुमा करो। मुवाकिक हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी महाबरे-से लिखना गुरू किया जैसे कोई बातें करता है।"

इसी श्रादर्श की सामने रख कर पिएडत लल्लूजीलाल श्रीर पं० सदल मिश्र ने भी पुस्तकें लिखीं, जिनके बारे में "श्ररवावे-नसर उर्दू" के लेखक ने लिखा है कि—"इनकी हिन्दी तहरीर भी निहायत साफ व शुस्ता (स्वच्छ श्रीर

<sup>\*</sup> देखिये —हाब्सनजाब्सन, पृष्ठ ४१४, ४१७, ४१८, ४८४, ६३६, ६४०; जिसका उत्त्वेख मौ० शरवानी ने भ्रापने व्याख्यान में किया है।

## हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

र्मुहर्भ) थी अगर इसको फारसी रस्मुलखत (लिपि) में लिखा जाय, तो इसको उर्दू तहरीर ही कहा जायगा। इसमें संस्कृत के सक़ील (कठोर) और ग़ैर-मानूस ( अप्रचलित ) अलफ़ाज की बेजा भरमार नहीं है।

स्वयं गिलकाइस्ट साहब ने भी हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में सोलह पुस्तकें लिखीं, उनमें प्राय: भाषा के लिये हिन्दुस्तानी शब्द का ही व्यवहार किया गया है। हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में इनकी दो पुस्तकें मशहूर हैं— 'श्रंगरेजी-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, श्रीर 'हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण'। इस तरह भाषा के लिये 'हिन्दुस्तानी' नाम की बुनियाद पक्की हो गई, उसे सरकारी सनद मिल गई।

पूर्वीय भाषात्रों के सुप्रसिद्ध फरान्सीसी विद्वान् गार्सा द' तासी के ने भारत की भाषा के सम्बन्ध में जो व्याख्यान दिये श्रीर पुस्तकें लिखीं, उनमें भी हमारी भाषा के लिये उन्होंने 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने पूर्वीय भाषा-सम्बन्धी श्रपने तीसरे व्याख्यान में, जो तारी ख ५ दिसम्बर सन् १८५२ ई० को हुश्रा था, (श्रीर जिसका श्रमुवाद सय्यद रास मसऊद साहव ने मूल फरान्सीसी से उर्दू में किया है) हिन्दुस्तानी के बारे में कहा है—

"लफ्ज हिन्दुस्तानी उस जवान के हक़ में, जिसके लिये यह इस्तेमाल किया जाता है, नामोजूँ (अयुक्त) है, श्रीर इसे इस नाम से याद करना हमारी बदमजाक़ी है (कुरुचि का सूचक है)। श्रवावत्ता इसको 'हिन्दुस्तानीन' (Hindustanien) कहा जा सकता है। मगर श्रॅगरेजों को तक़लीद (श्रवुकरण) में हमने भी इसकी इव्तदाई शकल (प्रारम्भिक श्राकृति) कायम रखी। जैसा कि नाम से जाहिर है, हिन्दुस्तानी श्रहले-हिन्दुस्तान (भारतवासियों) की जवान है। मगर यह जवान श्रपनी हक़ीक़ी-हदूद

<sup>\* &</sup>quot;Histore de la litterature Hindonie et Hindoustanie" गार्सा द' तासी (Garcin de Tassy) की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो सन् १८६६ ई० में प्रकाशित हुई थी।

(वास्तिवक सीमा) से बाहर भी बोलो जाती है, खुसूसन् सुसलमान श्रौर सिपाही इसको तमाम जजीरेनुमा हिन्दुस्तान नीज ईरान, तिब्बत श्रौर श्रासाम में भी बोलते हैं। पस इस जबान के लिये लक्ज़ हिन्दी या इंडियन, जो इब्तदा (श्रारम्भ) में इसको दिया गया था, श्रौर जिस नाम से कि श्रक्तसर बाशिन्दे इस बुल्क के श्रवतक इसको मौसूम करते हैं, इस नाम से (हिन्दुस्तानी से) ज्यादा मौजूँ हैं, जो श्रहले-यूराप ने श्रक्तियार किया है।

"श्रहले-यूरोप लक्ज हिन्दी से हिन्दुओं की बोली मुराद लेते हैं, जिसके लिये 'हिन्द्वी' विहतर है, श्रीर मुसलमानों की बोली के वास्ते 'हिन्दुस्तानों' का नाम करार दे लिया है। खैर, यह जो छुछ भी हो, हिन्दुस्तान की इस जदीद जवान (नई भाषा) की दो बड़ी श्रीर खास शाखें शिटिश इंडिया के बड़े हिस्से में बोली जाती हैं श्रीर शुमाल ( उत्तर-भारत ) के सुसलमानों की जवान यानी हिन्दुस्तानी उर्दू ममालिक-मगरबी-श्रो-श्रुमाली (श्रव संयुक्त-प्रान्त या सूबा हिन्दुस्तान) की सरकार की जवान करार दो गई है,—श्रगचें हिन्दी भी उर्दू के साथ-साथ इसी तरह कायम है, जैसी कि वह कारसी के साथ थी। वाकश्रा यह है, कि मुसलमान बादशाह हमेशा एक हिन्दी सेक्रेटरी, जो हिन्दी-नवीस कहलाता था, श्रीर कारसी सेक्रेटरी, जिसको वह कारसी-नवीस कहते थे, रखा करते थे, ताकि उनके श्रहकाम इन दोनों जवानों में लिखे जायें। इसो तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ममालिक-मगरबी-श्रो-श्रमाली में हिन्दू श्रावादी के मनाद (सुभोते) लिये श्रकसर श्रीकात सरकारी कवानीन (क्रान्नों) का उर्दू कितावों के साथ हिन्दी तर्जुमा भी देवनागरी हरूक में देती है। "\*

#### खड़ी बोली

जिस प्रकार हिन्दी उर्दू को सम्मिलित रूप देने के लिये हिन्दुस्तानी नाम एक विशेष कारण से—हिन्दी उर्दू दोनों का एक शब्दद्वारा बोध कराने

<sup>\*</sup> रिसाला 'उद्' ( त्रैमासिक ), मास ज्लाई सन् १६२३ ई०।

के लिये—पड़ा, इसी तरह आम बोलचाल की भाषा के अर्थ में 'खड़ी बोली' नाम का प्रयोग भी चल पड़ा है। इसकी उत्पत्ति 'हिन्दुस्तानी' नाम के बाद हुई मालूम होती है। किसी प्राचीन प्रन्थ में यह नाम नहीं पाया जाता।

हिन्दी किय पहले ब्रजभाषा में ही किया किया करते थे, चाहे वे भारत के किसी प्रान्त के निवासी हों। जब हिन्दी गद्य का प्रचार पर्याप्त रूप में हो गया, उसमें अनेक पत्र-पित्रकायें निकलने लगीं, तब हिन्दी कियता की भाषा के लिये भी आन्दोलन उठा कि हिन्दी कियता भो गद्य की उसी, बोलचाल की और लिखने पढ़ने की भाषा में होनी चाहिये, व्रजभाषा में नहीं। इस आन्दोलन को विशेष रूप से उठाने वाले स्वर्गीय अयोध्याप्रसाद खत्री आदि कुछ महानुभाव थे। यह आन्दोलन कुछ दिनों तक बड़े जोर से चला, जिसमें हिन्दी के बहुत से महारथी, पिष्डत प्रतापनारायण मिश्र, पिडत श्रीधर पाठक आदि, सिम्मिलित थे। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, के इस आन्दोलन में, इस नाम का प्रयोग, ब्रजभाषा के मुकाबिले में, बार बार किया गया। बाबू हिरशचन्द्र भारतेन्द्र ने अपनी पुस्तक 'अपवालों की उत्पत्ति' (सम्बत् १९२८ विक्रमी) की भूमिका में लिखा है—

"इनका (अप्रवालों का) मुख्य देश पश्चिमात्तर प्रान्त है, छौर इनकी बोलो, स्त्री और पुरुष सब को खड़ी बोली अर्थात् उर्दू है।"

भारतेन्द्र जी के इस कथन का यह निष्कर्ष है कि वह बोलचाल की हिन्दी उर्दू में भेद नहीं मानते थे, और उन्होंने 'खड़ी बोली' का प्रयोग यहाँ हिन्दुस्तानी के पर्याय रूप में ही किया है। आजकल तो हिन्दी वालों में हिन्दी के लिये 'खड़ी बोलो' नाम को ही तूती बोलती है—वर्तमान एचलित हिन्दी के लिये 'खड़ी बोलो' नाम का ही प्रयोग सर्वाधिक होता है।

भारतेन्दुजी ने श्रपनी 'हिन्दी भाषा' नामक पुस्तक में खड़ी बोली का 'नई भाषा' नाम भी लिखा है। बाबू हरिश्चन्द्रजी हिन्दी-कविता के लिये खड़ी बोली को उपयुक्त नहीं समफते थे, इसमें ब्रजभाषा के पत्तपाती थे। उन्होंने खड़ी c

बोली की कविता के उदाहरण में यह दोहा लिखा है, जिसका शीर्षक 'नई भाषा की कविता' है—

भजन करो श्रीकृष्ण का मिल करके सब लोग। सिद्ध होगया काम श्री छूटेगा सब सोग॥ (हिन्दी भाषा, पृष्ठ १०)

वाबू हरिश्चन्द्रजी से पहले भी इस नाम का प्रयोग कहीं किसी ने किया हो, इसका पना नहीं चलता। भाषा का खड़ी बोली नाम क्यों और कैसे पड़ा, इसकी निरुक्ति या वजै तसमिया क्या है, इस पर भी कहीं कुछ लिखा नहां मिलता। स्वर्गीय पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने एक जगह खड़ी बोली का जिके-खैर बड़े अच्छे ढँग से किया है, जिसमें इस शब्द की निरुक्ति की विनोदात्मक मलक पाई जाती है, और इसके लिचए तथा स्वरूप की भी। गुलेरीजी ने लिखा है—

"खड़ी बोली या पक्षी बोली या रेख्ता या वर्तमान हिन्दी के आरम्म-काल के गद्य और पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उर्दू रचना में कारसी अरबी तरसमों या तद्भवों को निकाल कर संस्कृत या हिन्दी तत्सम और तद्भव रखने से हिन्दी बना ली गई है। इसका कारण यही है कि हिन्दू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रान्तीय बोलो में रँगे थे, उनकी परम्परागत मधुरता इन्हें प्रिय थी। विदेशी सुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की "पड़ी" भाषा को "खड़ी" कर अपने लश्कर और समाज के लिये उपयोगी बनाया। किसी प्रान्तीय भाषा से उनका परम्परागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्व-साधारण की या राष्ट्र-भाषा हो चली। हिन्दू अपने-अपने प्रान्त की भाषा को न छोड़ सके। अब तक यही बात है। हिन्दू घरों की बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पड़ी और साहित्य की भाषा हिन्दी हो; सुसलमानों में बहुतों के घर की बोली खड़ी बोली है। वस्तुत: उर्दू कोई भाषा नहीं है, हिन्दो की विभाषा है। किन्तु हिन्दुई भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी सार्वजनिकता भी उन्हीं की कुपा से हुई। फिर हिन्दुओं में जागृति होने पर उन्होंने हिन्दी को अपना

लिया, हिन्दी गद्य की भाषा लल्लुजीलाल के समय से आरम्भ होती है, उर्दू गद्य उससे पुराना है; खड़ी बोली की कविता हिन्दी में नई है। अभी तक अजभाषा बनाम खड़ी बोली का भगड़ा चल ही रहा था। उर्दू पद्य की भाषा उदके बहुत पहले हो गई है। पुरानी हिन्दी गद्य और पद्य खड़े रूप में मुसलमानी है। हिन्दू कवियों का यह सम्प्रदाय रहा है कि हिन्दू पात्रों से प्रादेशिक भाषा कहलाते थे और मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली।"

## हिन्दी के कुछ और नाम

जिन नामों का उल्लेख ऊपर हो जुका है, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनका प्रयोग हिन्दी भाषा के अर्थ में, कहीं विशेषण रूप से और कहीं विशेषण रूप से, किया जाता है, यथा —देवनागरी या नागरी, आर्य भाषा, राष्ट्र भाषा और राज भाषा। इसकों से नागरी यद्यपि लिपि-विशेष या वर्ण-माला का नाम है, पर कुछ लोग इसका प्रयोग भाषा के अर्थ में भी करते हैं। तृतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापित 'आनन्द-काद्म्बिनी' के सम्पादक स्वर्गीय पिण्डत बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' ने अपने सभापित के भाषण में कहा था—

<sup>#</sup> शेख बाजन, जो सन् ११२ हिजरी में मरे, इसकी 'ज़बान देहलवी' के नाम से याद करते हैं । वह कहते हैं — "सिफ़्ते दुनिया बज़बान देहलवी गुफ़्ता।"

( 'पंजाब में उद् ',' पृष्ठ २१ )

जिस प्रकार दिच्चिण वालों ने इसका नाम 'दकनी' स्वला, वैसे ही गुजरात वालों ने इसका नाम 'गुजराती' या 'गूजरी' रख दिया। शेख़ मुहम्मद 'खूब' ने श्रपनी मसनवी 'खूबतरक्न' (सन् ६८६ हि०) में इसको 'गुजराती बोली' नाम दिया है। ('पंजाब में उदूर,' पृष्ठ २२)

मुहम्मद श्रमीन ने श्रपनी मसनवी 'यूसुफ़-ज़ुलैखा' (सन् १९०६ हि० ) में इसे 'गृज़री' नाम से जिखा है। ('पंजाब में उर्द,' पृ० २२)

"मैं सदा से उसे (हिन्दी को) 'नागरी भाषा' ही कहता और लिखता आया हूँ। वरक्र "आनन्द-काद्मिबनी" के आरम्भ ही के अक्क में मैंने ''नागरी भाषा वा इस देश की बोलचाल" शोर्षक एक लेख लिखना आरम्भ किया था। कुछ लोग इसे 'आर्थभाषा' भी कहते हैं, परन्तु वास्तव में यह नाम भी ठीक नहीं है। मेरी समक्ष में इसका 'भारतीय नागरी भाषा" नाम होना चाहिये।"

'नागरी' नाम के श्रौचित्य के सम्बन्ध में 'प्रेमधनजी' ने जो हेतु दिया है, उसे भी सुन लीजिये—

"कितने कहते हैं कि नागरी तो वर्णमाला का नाम है भाषा का नहीं, किन्तु उन्हें जानना चाहिये कि भाषा और अचर का नित्य सम्बन्ध है। संस्कृत वा पारसी (फारसी), उर्दू का आँगरेज़ी में लिखे। कहने से उसी अचर का वोध होता है, जिसमें वह भाषा लिखी जाती है। जैसे उर्दू वा आँगरेज़ी के अचर अपने दूसरे नाम रखते हुए भी इन भाषाओं के साथ इन्हीं के अचर का अर्थ देते हैं, वैसे ही नागरी वर्णमाला का सम्बन्ध नागर वा नागरी भाषा के साथ दोनों प्रकार से अटल है, जैसे कि पाली के अचर और भाषा दोनों का एक शब्द से बोध होता है।"

काशी नागरी प्रचारिणी सभा और 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' में प्रयुक्त 'नागरी' शब्द हिन्दी के इसी नाम की ओर इशारा करता मालूम होता है, क्योंकि नागरी प्रचारिणी सभा के उद्देश में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि इन दोनों ही का प्रचार सम्मिलित है, केवल नागरी-लिपि का नहीं।

श्रार्यभाषा—हिन्दी के श्रर्थ में 'श्रार्यभाषा' शब्द का प्रचार श्रौर व्यव-हार करने वाले सम्प्रदाय में श्रार्यसमाज के प्रवर्तक श्री स्वामी द्यानन्द सरस्वती जी प्रमुख हैं। उन्होंने श्रपनी पुस्तकों में हिन्दी की जगह सर्वत्र 'श्रार्यभाषा' शब्द का ही प्रयोग किया है। पुराने खयाल के कट्टर श्रार्यसमाजी सज्जन श्राज भी इस शब्द के प्रचार के लिये तत्पर दिखाई देते हैं। गुरुकुलों के श्रधिवेशनों के साथ जो भाषा-सम्बन्धी परिषद् वा सम्मेलन होते हैं, उनके नाम नागरी व हिन्दी सम्मेलन न होकर 'श्रार्यभाषा-सम्मेलन' ही रक्खे जाते हैं। श्रार्य-समाजियों के श्रितिरिक्त भी कुछ लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्य-सेवी 'श्रार्यभाषा' नाम के समर्थक श्रीर पोषक रहे हैं, श्रीर हैं।

भागलपुर के चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में उसके सभापित महातमा मुन्शीरामजी (बाद को स्वामी श्रद्धानन्दजी) ने अपने भाषण में हिन्दी के स्थान में सर्वत्र 'आर्यभाषा' शब्द का ही प्रयोग किया है, और इस शब्द के प्रयोग के औचित्य में यह हेतु दिया है—

"मैंने कई बार "श्रार्थभाषा" शब्द का प्रयोग किया है। जिसे श्राप "हिन्दी" कहते हैं उसे मैं श्रार्थभाषा कह कर पुकारता हूँ। इसका मुख्य कारण तो यह है कि श्रापके ही एक पूर्व माननीय सभापित के कथनानुसार इस भाषा की बुनियाद उस समय पड़ चुकी थी, जब यह देश हिन्दुस्तान नहीं बरन् श्रार्थावर्त कहलाता था। फिर इस भाषा को हम केवल हिन्दुश्रों की ही भाषा नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत सारे देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, जिसमें जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई—सभी सम्मिलित हैं, इसलिये मैं इसे श्रार्थभाषा कह-कर पुकारता हूँ।"\*

इस प्रकार अपने 'आर्यभाषा' शब्द का प्रयोग 'हिन्दुस्तानी' के अर्थ में किया है; 'आर्यभाषा' अर्थात् आर्यावर्त 'हिन्दुस्तान'—की भाषा।

इसके वाद, अगले वर्ष, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ वाले पञ्चम अधिवेशन में भो हिन्दी के वजाय 'आर्यभाषा' शब्द के व्यवहार पर कुछ चर्चा चली थी।

'राष्ट्र-भाषा' हिन्दी का नया नाम है, जो कभी विशेषण के रूप में झौर कभी विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है । कभी 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' और कभी

<sup>\*</sup> चतुर्थं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, भागलपुर, का कार्य-विवरण, भाग प्रथम, पृष्ठ १२ ।

केवल 'राष्ट्रभाषा' शब्द से ही हिन्दी का बोध कराया जाता है। इस शब्द का जन्म और प्रचार विशेष रूप से राजनीतिक और साहित्यिक प्रगित के कारण हुआ है। यह बात सिद्ध रूप से मान लो गई है कि अपने व्यापक रूप और बाब्छनीय गुणों के कारण हिन्दी ही देश की भाषा—राष्ट्र-भाषा—वन सकती है। इसी आधार पर हिन्दी का यह नया नामकरण हुआ है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अतिरिक्त हिन्दी की पत्र-पत्रिकायें भी इस नाम का विशेष रूप से प्रचार कर रही हैं।

पिछले चौदह-पन्द्रह वर्षों से इसी उद्देश की पूर्ति के लिये कांग्रेस और प्रान्तीय राजनोतिक कान्फरेन्सों के साथ भी राष्ट्र-भाषा सम्मेलन हुआ करते हैं। यहाँ यह निवेदन कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे सम्मेलन जहाँ हिन्दी-लिपि के प्रचार पर ज़ोर देते हैं, वहाँ भाषा की हिन्दुस्तानी बनाने का आदेश करते हैं। इसी लिये इन सम्मेलनों में हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी सभी लोग समान भाव से भाग लेते हैं।

राजभाषा—कुछ विशेष विचारशील और दूरदर्शी विद्वानों की यह नई सूक्ष है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा, नाम या विशेषण के रूप में, भारत की भाषा की 'भावनी संज्ञा' राजभाषा हो सकती है—कभी आगे चलकर वह 'राज-भाषा' के नाम से पुकारी जा सकती है—राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इस मतका प्रतिपादन प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्त प्रोफेसर श्री वीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, ने अपनो हिन्दी राष्ट्र या सुवा हिन्दुस्तान नामक पठनीय पुस्तक में बड़ी योग्यता और मार्मिकता से किया है। उन्होंने लिखा है—

"हिन्दुस्तानी का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। महासभा की कार्यवाही बहुत कुछ 'हिन्दुस्तानी' में होने लगी है। सम्भव है भविष्य की भारत सरकार की राजभाषा हिन्दुस्तानी हो जावे, किन्तु तोभी यह सम्पूर्ण

<sup>\*</sup> कांग्रेस ।

भारत के लोगों की मातृभाषा के समान नहीं हो सकती। हिन्दुस्तानी का भारत में अधिक से अधिक वैसा ही स्थान हो सकेगा जैसा कि आजकल अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी का है, मुसलमान काल में कारसी का था, गुप्त साम्राज्य में संस्कृत, तथा मौर्य साम्राज्य में पाली का था। घोषणा-पत्र हिन्दुस्तानी में निकल सकते हैं, और सम्भव है उन्हें सम्पूर्ण भारत में थाड़ा बहुत समफ भी लिया जाय—यद्यपि इसमें सन्देह भी है, क्योंकि अंग्रेजी घोषणाओं के समफने के लिये आजकल भी प्रान्तिक भाषाओं में अनुवाद करना पड़ता है, और अशोक के आदेशों में भी प्रान्तिक प्राकृतों का प्रभाव पाया जाता है—किन्तु सम्पूर्ण भारत के लोगों के हृदयों तक तो हिन्दुस्तानी की पहुँच कभी नहीं हो सकती। चरडीदास, तुकाराम, नरसी मेहता तथा बावा नानक की सुधा-सूक्तियों के लिये तृषित आत्माओं की तृप्ति का 'रामचरित मानस' अथवा सूरसागर कर सकेगा ? ऐसी आशा करना अस्वाभाविक है। हिन्दुस्तानी भारत की 'राजभाषा' भले ही हो जाय, किन्तु 'राष्ट्रभाषा' नहीं हो सकती।"—(पृष्ठ १२-१३)

शैली भेद से ठेठ हिन्दी, शुद्ध हिन्दी और खिचड़ी हिन्दी इत्यादि भाषा के कुछ अटपटे नाम और भी धर लिये गये हैं, जिनका उल्लेख कुछ लेखकों ने किया है, पर इनका अन्तर्भाव इन्हीं पूर्वीक नामों में हो जाता है। इसिलये इनपर पृथक विचार करने की आवश्यकता नहीं।

संसार में एक वस्तु के श्रानेक नाम होते हैं। प्रत्येक नाम का कुछ न कुछ कारण भी होता है। फिर भी नाम भेद से वस्तु में भेद नहीं हो जाता— जुदा जुदा नाम होने पर भी चीज एक ही रहती है। नाम एक प्रकार की उपाधि है, जिसे तात्त्रिक दृष्टि से वेदान्त में मिथ्या बतलाया है। फिर भी व्यवहार में बहुधा यह नाम भेद ही मतभेद श्रीर सम्प्रदाय-भेद का कारण बन जाता है। एक इष्टदेव के भिन्न भिन्न नामों को लेकर उपासक लोग श्रापस में लड़ने भगड़ने लगते हैं, श्रीर नामभेद के ही कारण श्रपने उपास्य या इष्टदेव के स्वरूप-भेद को न्यारी कल्पना कर लंते हैं। इस प्रकार एक ही बस्तु नाम-भेद के कारण अनेक रूप धारण कर लेती है। अन्त में नाम-भेद की यही मिथ्या आन्ति उपासकों के कलह का कारण बन जाती है।

हमारी हिन्दी भाषा एक थी, और एक है; पर हिन्दी और उर्दू के नाम-भेद से उसके दे। जुदा जुदा रूप माने जाने लगे। उसके उपासकों ने, श्रपनी श्रपनी रुचि और संस्कृति के अनुसार, उसकी विभिन्न आकार-प्रकार की दे। मूर्तियाँ बनाकर खड़ी कर दी हैं। भाषा देश के। एकता के सूत्र में बाँधने का—जातीयता का—कारण होती है; लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उल्टी बात हो रही है। एक ही भाषा, मिथ्या नाम-भेद के कारण भयङ्कर सम्प्रदाय-भेद का कारण बन रही है। संसार में और कहीं ऐसा अनोखा उदाहरण दूँ दें भी न मिलेगा। यह जितने आश्चर्य की बात है, उतनी ही दुर्भाग्य और दुःख की भी।नाम-भेद के कारण भाषा में भेद कैसे पड़ गया—हिन्दी और उर्दू की जुदा जुदा करने वाले कारणों पर ठंडे दिल से विचार करने की और, हो सके तो, उन्हें दूर करने को बड़ी जरूरत है।

#### भिन्नता के कारण

डर्दू लेखकों में कारसी और अरबी पढ़े लिखे विद्वानों की आरम्भ ही से अधिकता रही है, इसलिये उन्होंने डर्दू में अरबी और कारसी के कठिन शब्दों का व्यवहार हो अधिकता से नहीं किया बिल्क व्याकरण और पिक्कल में भी अरबी कारसी के ही अस्वाभाविक और अनावश्यक नियमों का अनुकरण किया। यहाँ तक कि वह रस्मोरिवाज और ऋतु आदि के वर्णन में भी कारसी आदि दूसरे देशों के प्राकृतिक दृश्यों का ही समा बाँधते रहे, उपमान और उदाहरण सब उन्हें वहीं के सूफते रहे। वीरता के उल्लेख में रुस्तम, पित्वयों में बुलबुल, पुटलों में नरिगस, निद्यों में दजला और करात, पहाड़ों मे तूर, प्रेमियों में कैस और फ्रहाद, सुन्दरता के आदर्श में यूसुक, सुत-वत्सल पिता के उदाहरण में हज़रत याकूब, उदार दानियों में हातिमताई, न्यायकर्त्ताओं में नौशेरवाँ आदिल इत्यादि—भारत में रहते हुए भी उनकी दृष्ट इन दूर के विदेशी नामों

पर ही पड़ती रही। उन्होंने यहाँ के भीम और अर्जुन, कोयल और मोर, गङ्गा और जमुना, हिमालय और विन्ध्याचल, कर्ण और विक्रम आदि अनेक का कभी भूलकर भी वर्णन नहीं किया।

बर् लेखकों की इस प्रवृति ने बर् को एक नये विरेशी साँचे में ढाल कर हिन्री से बलात पृथक कर रिया। मज़हवो जोश ने भी भाषा के भेद को बढ़ाने में कुछ कम काम नहीं किया। यह लय बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ों कि बर् खालिस हिन्दुस्तान के सुसलमानों की मजहबी जवान सममी जाने लगी। इसी तरह हिन्दो भाषा हिन्दुओं की। यही भावना एक दूसरे के बैर-विरोध खोर बहिष्कार का कारण बन गई। उर्द के प्राय: सुसलमान लेखकों ने, खौर उन के खानुकरण में फसाहतपरस्त हिन्दू लेखकों ने भी, ज़बान को 'उर्दू-ए-सुखला' बनाने की धुन में उसके भएडार से एक-एक हिन्दी-शब्द को बीत-बीन कर निकाल डाला खौर उनकी जगह कठिन, दुर्वीय खौर खप्रचलित खरबो, फारसी खौर तुर्की शब्दों की भरमार कर दी। इसी प्रकार विशुद्ध हिन्दों के पच्चपितियों ने भाषा में व्यवहृत खनेक सरल खौर सुवोध प्रचलित उन फारसी तद्भव और तत्सम शब्दों को भी, जिन्हों ने हिन्दी का चोला धारण कर लिया था, खबूत समक्त कर हिन्दी के मन्दिर से निकाल बाहर किया खौर उनके स्थान पर संस्कृत के भारी-भारी पोथाधारी पण्डिताऊ शब्दों की विठा दिया। # इस बारे में 'तारीखे-नसर उर्दू' के विद्वान लेखक, खलीगढ़

<sup>\*</sup> भाषा के इस 'कायाकल्प' के प्रसङ्ग में उस श्रधेड़ पित की हास्यजनक दुर्गति का स्मरण हो श्राता है, जिसके एक बृद्धा श्रीर एक तरुणी दो घरवालियाँ थीं। बृद्धा उसे श्रपने समान पक्षी उम्र का प्रकट करने के लिये फुरसत के वक्त में उस के सिर से काले बाल बीना करती, श्रीर इसी तरह श्रुवती सक्रेद बाल चुनचुन कर निकाल ढालती। दोनों की इस बदाबदी में छुछ दिनों के भीतर ही, घरवाले बेचारे का हुलिया ही बदल गया—दाढ़ी, मूँछ श्रीर सिर के सारे बालों का सफ़ाया होकर रह गया।

मुसलिम युनिवर्सिटी के उर्दू लेक्चरर मौलाना 'अहसन' मारहरवी ने कितने पते की और कैसे इन्साफ की बात कही है :—

" साथ ही इसके यह खयाल भी लाजिमन करना चाहिये कि हिन्दुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही आबाद नहीं हैं, बल्कि उनसे बहुत पहले आरिया ( आर्य ) आबाद हो चुके हैं। अगर मुसलमान अपने साथ अरबी कारसी और तुर्की अलकाज लाये हैं तो हमसाया अक्रवाम ( पड़ोसी जातियों ) के पास भी संस्कृत ऋौर दूसरी प्राकृतें मौजूद हैं। उर्दू के जामा जेब जिस्म पर भारी-भारी लफ्जों का बार ( भार ) डालना उसकी असली और फितरी ( प्राकृतिक ) सूरत का बिगाड़ देना है । दस-बीस बरस से यह ववा-ए-स्राम फैली हुई है कि खास कदो काविश (जानबूम कर—प्रयत्नपूर्वक) के साथ ग़ैर-मुरिव्वज तरकीबें ( अप्रचितत वाक्य-विन्यास) स्त्रौर नामूस (ग़ैर मानूस ) अरबी व फारसी अलफाज का इस्तेमाल उर्दू इन्शा परदाजी ( लेखन कला ) का इम्तियाजी निशान ( विशेषतासूचक चिह्न ) समभा जाता है। मुसलमानों की इस हरकत ने हिन्दुओं का भी निचला बैठने नहीं दिया और श्रव वह भी श्रपने हलके फुलके बयान की संस्कृत के भारी भरकम शब्दों से मिलाकर गुटुल करते जाते हैं। इसी जमन (प्रसङ्ग) में तीसरी रावशे-तहरीर उन ऋँगरेजी़ ख्वाँ उर्दूदानों की है, जिनको यह मरज लाहक हो गया है ( रोग लग गया है ), कि उर्द्के एक लक्ज़ के बाद जब तक चार लक्ज़ श्राँगरेज़ी के न बोलों, सेहते जुबान पर यक्तीन नहीं कर सकते।" ('तारीख नंसरं उर्दू,' मुकदमा, पृ० २९-३०)

भाषां के। दो भागों में विभक्त करने वाला यह व्यापक रोग या 'वबा-ए-आम,' जिसका उल्लेख मौ० अहसन ने ऊपर किया है, सिर्फ दस बीस साल से ही नहीं बल्कि उससे बहुत पहले फैल चुका था, जिसका पता हजारों कोस दूर के विद्वानों का भी लग गया था। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् गार्सी द्' तासी ने अपने पाँचवें व्याख्यान (सन् १८५४ ई०) में इस भाषा भेद के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला है:— "हिन्दुस्तान की यह ज्वान, जिसे खास तौर पर हिन्दुस्तान की ज्वान कहा जाता है, हिन्दो और उर्दू बोलियों में तक़सीम हो गई, जिसकी विना (नींव) मज़हव पर है। क्योंकि आम तौर पर यों भी कहा जाता है कि हिन्दी हिन्दुओं की जवान है और उर्दू मुसलमानों को। यह वाक़आ (घटना) इस क़दर सही है कि जिन हिन्दुओं ने उर्दू में इन्शापरदाजी की है, उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के तर्जे-तहरीर की नक़ल की है बिल्क इसलामी खयालात को भी यहाँ तक जड़व (आत्मसात्) किया है कि, उनके अश्तार पढ़ते वक़ वसुरिकल इस अमर का यक़ीन होता है कि यह किसी हिन्दू के लिखे हुए हैं।"\*

उपर के इन दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाषा-भेद का प्रारम्भ उर्रू-लेखकों ने किया और इन्हों की छपा से भाषा पर मजहबी रंग भी चढ़ा। और श्रफसोस को बात यह है कि भाषा में ही नहीं दो जातियों में भो भेद बढ़ाने वाला यह मजहबी रंग श्रव तक बरावर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि उर्रू इतिहास के प्रसङ्ग में भो बहुत से मुसलमान विद्वान् लेखक खोज-खोज कर और खोद-खोद कर कभी कभा ऐसी बातें लिख जाते हैं जिनमें सख्त मजहबी तश्रस्मुव की बू श्राती है। पञ्जाब में "उर्रू" के लेखक जनाब हाकिज महमूद खाँ साहब शेरानी (प्रोफ्रेसर इसलामिया कालिज लाहोर और लेक्चरर पंजाब यूनिवर्सिटी) ने श्रयनो किताब में पंजाब में उर्रू की उत्पत्ति और प्रचार का इतिहास लिखते हुए उर्दू के उत्पादक उलमा (विद्वज्जनों) के

"उलमा में सबसे मुक़द्म (मुख्य) शेख इस्माइल लाहौरी मुतबक्की (परलोकगत) सन् ४४८ हिजरी हैं, जो जामा-उल्म जाहिरी व वातिनी (परा आर अपरा विद्याओं के भएडार) थे। आप सादात बुखारा से हैं

<sup>\*</sup> मूल फ़ान्सीसी उर्दू भाषान्तर; रिसाला 'उर्दू' मास श्रन्दूबर सन् १६२३ ई०।

श्रीर लाहोर के पहले वाइज (धर्मी ग्रेशक)। सन् ३९५ हिजरी में बुखारा से लाहोर तशरीफ लाये श्रीर यहीं श्राबाद हो गये। श्रापकी मजालिसे-वाज (व्याख्यान-सभाश्रों) में मखलूक (जनता) कसरत से जमा होती था। हिन्दू हजारों की तादाद में श्रापके वाज (धर्मी ग्रेश) सुन-सुनकर हलका बगोश इसलाम (दीन इसलाम के गुलाम) हुए। कहा जा है कि श्रापने पह ने जुमें में ढाई सी, दूसरे में पाँच सी पचास श्रीर तीसरे में एक हजार हिन्दू मुशर्रक बइसलाम (इसलाम में दीतित) किये। " ऐसी ही मत-विद्वेष-वर्द्धक कहानी 'विकट कहानी' के लेख क मौलाना मुहम्मद श्रकजल मंकानवो या पानी नती के बारे में बिस्तार से लिखी है, जो एक हिन्दू बच्चे गोपाल पर श्राशिक थे, श्रीर जिन्होंने बड़े ही घृिणत उपायों से एक हिन्दू श्रीरत के मुसलमान बनाकर उसे श्रापनी श्राहिलया (घरवालो) बनाया था! नं

इस पुस्तक में और भी अनेक उर्दू प्रचारकों का वर्णन इसी रूप में किया गया है, जिन्हें पढ़कर यही मालूम होता है कि 'पंजाब में उर्दू' का लेखक उर्दू का नहीं पञ्जाब में इसलाम के प्रचार का इतिहास लिख रहा है। वह इसलाम के और उर्दू के एक ही समफता है; उसकी दृष्टि में उर्दू का महत्व इसीलिये है कि वह हिन्दुस्तान में इसलाम के प्रचार का एक साधन थी और उर्दू के उत्पादक आर प्रचारक ज्यादातर रोख इस्माइल लाहोरी और अफ़जल मंमानवी जैसे मौलाना लोग थे।

उर्रू के प्रचार और उसके साहित्य की वृद्धि में हिन्दुओं का हाथ कुछ कम नहीं है—उर्रू के। इस उन्नत दशा में पहुँचाने का श्रेय बहुत कुछ हिन्दुओं के। भी है, जिसे कई निष्पत्त मुसलमान लेखकों ने भी स्वीकार किया है; पर उर्दू के आदर्श लेखक सदा से सिर्फ मुसलमान ही माने जाते रहे हैं। हिन्दुओं

<sup>\* &#</sup>x27;पंजाब में उदू ,' पृष्ठ ३३।

<sup>ं</sup> यह कहानी 'पंजाब में उद्', के पृष्ठ १७१-⊏३ पर बड़े विस्तार से लिखी है।

की उर्दे टकसाल बाहर या नगएय हो समभी गई है। 'द्रिया-ए-लताफत' में सय्यद इन्शा फरमाते हैं—

"बर साहबे-तमोजाँ पोशीदा नीस्त कि हिन्दुआँ सलीका दर रफ्तारो-गुफ्तार व खुराको पोशाक अज सुसलमानान याद गिरफ्ताअन्द। दर हेच सुकाम कौलोकेल ईहाँ मानते ऐतंबार न मी तमानाद छुद।"

श्रर्थात्—बुद्धिमानों से यह बात छिपो नहीं है कि हिन्दुश्रों ने बोल-चाल-चालढाल खाना श्रीर पहनना इन सब बातों का सलोका मुसलमानों से सीखा है, किसी बात में भी इनका क्रौल-फेल ऐतबार के काबिल नहीं।

उस जगद्गुरु हिन्दू जाति के विषय में, जिसने संसार की सबसे पहले सभ्यता का पाठ पढ़ाया और आचारव्यवहार सिखाकर मनुष्य बनाया, 'इन्शा' का यह फतवा कहाँ तक उचित हैं, इसका निर्णय इतिहासज्ञ विद्वान ही कर सकते हैं। 'इन्शा' के इस उद्गार पर तो यही शेर सादिक आ रहा है—

> ''चोट थी तेरी सुख़न पर जा पड़ी इख़जाक पर, तू ने चाके पैरहन को ताजिगर पहुँचा दिया।''

्खैर। सय्यद् गुलाम मुहो उद्दोन काद्री, एम० ए०, ('उर्दू के असा-बीव बयान' के लेखक) के कथनानुसार "इन्शाञ्चल्ला खाँ उस दौर के इन्सान थे, जो उर्दू जबान का 'ञ्रहरे-जाहिलिया' कहा जा सकता है;" पर आश्चर्य तो यह है कि इस रोशनी के जमाने में भी बड़े बड़े रोशन-दिमाग कभी कभी ऐसी बहकी बाते दोहराने में दरेग नहीं करते। नव्याब सदर यार जंग जनाव मौलाना हवीबुर्रहमान खाँ साहब शिरवानी ने लाहोर श्रोरियंटल कान्फरेन्स वाले अपने खुतब-ए-सदारत (सभापित के श्राभभाषण सन १९२८ ई०) में गोस्वामी तुलसीदासजी के सम्बन्ध में, वियर्सन साहब की इस प्रशंसात्मक सम्मित के। अपने शब्दों में उद्धृत करके, कि "गौतम बुद्ध के बाद हिन्दुस्तान ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया। तौहीद (श्रद्वैत) और सेहते-

<sup>\* &#</sup>x27;दरिया-ए-लताफ़त,' दुरदान-ए-दोम ( दूसरा अध्याय ); पृष्ठ ६ ।

नजर (तत्त्वदिश्तिनी दृष्टि) ने इसके ( तुलसीदास जी के ) कलाम (किवता) को हिक्कोकत का राजदाँ ( परमार्थ का रहसज्ञ पारखी ) बनाकर बकाए-द्वाम का खिलच्यत दिया (अमरता का पाद प्रदान किया)।" मौलाना साहब फरमाते हैं कि, "सवाल यह है कि यह तौहीद और सेहते-नज़र कहाँ सोखी ? जवाब वाक्रमात से सुनो, इसी अकबरो दरबार में ……।"

शिरवानी साहब के इस कथन का तो यही श्रमित्राय है कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्रकवरी दरबार के एक विद्यार्थी थे—उन्होंने जो कुछ सीखा श्रकवर के दरबार में, उनके श्राश्रय में, रहकर सीखा। श्रकवर के सुशासन का समय या उनका दरबार नसीब न होता तो वह राम-चरित-मानस की रचना भी न कर सकते, जिसने उन्हें श्रमर कर दिया है।

श्राहैतवाद, जो इसलाम से हजारों वर्ष पूर्व उपनिषदों में विस्पष्ट और विस्तृत रूप से वर्णित है—गौड़-पादाचार्य, शङ्कराचार्य और उनसे भी पहले पाशुपत सम्प्रदाय के अनेक श्राचार्यों ने जिसे श्राहितीय दार्शनिकता का रूप प्रदान किया, जिसकी अपूर्वता पर दारा शिकोह और पाल इयूसन मेाहित होकर प्रशंसा करते नहीं थकते, उसे युसलमान शासनकाल की या इसलाम की देन या श्रातिया या उपज बतलाना एक श्राश्चर्यजनक ऐतिहासिक श्रन्धेर है। तुलसोदास जी ने अपने राम-चरित-मानस के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि वह "नाना पुराख-निगमागम-सम्मतं" है—श्रर्थात् उसकी रचना श्रनेक पुराखों और शास्त्रों के श्राधार पर की गई है, श्रीर केवल "स्वान्तः सुखाय" की गई है, किसी दरबार की प्रेरखा से, उसके श्राश्रय में रह कर, उससे शिक्षा प्रह्मा करके या किसी की प्रसन्न करने के निमित्त नहीं।

गोखामी तुलसीदास जी अपनी अमर रचना के लिये या उस बात के लिये, जिसके कारण डा॰ त्रियर्सन ने उनकी वैसी प्रशंसा की है, यदि किसी के ऋणी हो सकते हैं तो वह नाना पुराण निगमागम के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि और इन्ल द्वैपायन व्यास आदि के, और उनसे भी अधिक भगवान रामचन्द्र

के। यही सच्चे 'वाक्तश्रात' हैं। श्रकवरी द्रवार के। इसका जरा भी केडिट नहीं दिया जा सकता।

तुलसीदास जी का अकबर के दरवार से कुछ भी सम्बन्ध रहा, इसका पता किसी भी पुराने इतिहास में नहीं मिलता। निस्सन्देह अकबर बड़ा उदार और गुणियों का कदरदान बादशाह था। उसका शासन बहुत सी बातों में आदर्श, अनुकरणीय और प्रशंसनीय था, उसके दरवार में अनेक हिन्दू विद्वान कि और दार्शनिक थे, या किसी न किसी रूप में उनका दरवार से सम्बन्ध था, जिसका विवरण 'आईन-ए-अकबरी' में दिया हुआ है, पर उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी की प्रशंसा करते हुए सुप्रसिद्ध विन्सेन्ट स्मिथ साहव ने अपने इतिहास में लिखा है—

" उनका ( तुलसीदास जी का ) नाम आपके। आईन-एअकवरी या किसी दूसरे मुसलमान इतिहासकार के प्रन्थ में कहीं न मिलेगा।
फारसी तवारीखों के आधार पर लिखनेवाले यूरोपियन यात्रियों के वृत्तान्तों में
उसका कहीं जिक्र नहीं है। फिर भी वह हिन्दू भारत में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था और उसका आसन अकवर से कहीं ऊँचा था। अकवर ने
अपने रात्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त की, उनको अपने वश में करके छे। इा;
पर इस किव ने तो लाखों करोड़ों हृदयों पर अपना अधिकार जमा लिया—
उन्हें सदा के लिये अपने वश में कर लिया। महत्त्व या स्थायित्त्व में अकवर
को कोई भी विजय या दिग्विजय इस महाकिव की विजय की बराबरी नहीं
कर सकती। " \*

इस अप्रिय प्रसङ्ग को यहाँ इस प्रसङ्ग में छेड़ने से मेरा अभिप्राय किसी पर आदोप करने का नहीं है। यह चर्चा इस जगह केवल इसी उद्देश से करनी पड़ी कि मजहबो तअ़स्मुब भाषा के भेद में किस प्रकार कारण

<sup>\* &#</sup>x27;विशाल भारत' में प्रकाशित 'ग्रकवर का विद्याप्रेम' शीर्षक श्रीयुत पारसनाथ सिंह, बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰ का लेख।

बनता रहा है और बन रहा है, और मालूम हो सके कि गार्सा द' तासी के इस कथन में कि, धार्मिक भेदभाव भाषा के भेद का प्रधान कारण हुआ है, कहाँ तक यथार्थता है।

मुसलमान लेखक उर्दू पर अपने एकाधिपत्य की सदा से घोषणा करते आये हैं। उनको इस प्रवृत्ति ने उर्दू के। हिन्दी से विलकुल पृथक् करके उसे खालिस मुसलमानों को जबान बना दिया। सैयद इन्शा ने 'द्रिया-ए-लताफत' में लिखा है—

" محمار الدو عبارت از قویائی اهل اسلام است " "मुइ।वर-ए-उर्दू इबारत अज गोयाई अहले इसलाम अस्त ।" (पृष्ठ ५) अर्थात्—उर्दू से मतलब मुसलमानों की बोलचाल से हैं।

शम्बुल उत्तमा मौलाना श्रालताक हुसेन साहब हालो ने मुन्शी सय्यद श्राहमद देहलवी की 'करहंगे-श्रासिकया' पर रिव्यू करते हुए (सन् १८८७ ई० में) प्रकारान्तर से यही बात विस्तारपूर्वक प्रतिपादित की है—

"उर्रू डिक्शनरी लिखने के लिये दो निहायत जरूरी शर्ते थीं। एक यह कि उसका लिखने वाला किसी ऐसे शहर का बाशिन्दा हो जहाँ की जावान तमाम हिन्दुस्तान में मुस्तनद (प्रामाणिक) समभी जाती हो और ऐसे तमाम हिन्दुस्तान में सिर्फ दो शहर माने गये हैं—दिल्लो और लखनऊ। मगर मैं दिल्लो की लखनऊ पर तरजीह देता हूँ। अगर्चे उर्रू जबान का वह हिस्सा, जिसकी ज्यादातर खवास शिष्ट समाज के शिचित लोग इस्तेमाल करते हैं, देहली व लखनऊ में चन्दाँ (अधिक) तकावत (भेद) नहीं रखता, लेकिन अवाम (जन-साधारण) को जबान, जिससे अहले-हरका (कारीगर लोग) व अहले-बाजार (दूकानदार लोग) के मुहावरात व इस्तलाहात मुराद हैं, और जो जवान का बहुत बड़ा हिस्सा और आजकल डिक्शनरी का जुजवे-आजम (मुख्य भाग) है, वह देहला में बिनस्वत लखनऊ के ज्यादा मुस्तनद सममे जाने के लायक है। शाहाने-अवध के मूरिसे-आला (पूर्वजों) के साथ जो

खानदान देहलो से बिगड़ कर लखनऊ गये थे, वह अक्सर देहलों के उमरा व शुरका के खानदान थे, जिनके अकावो-अखलाक (वंशज) आसफुदौला बल्कि सआ़दत अली खाँ के जमाने तक तमाम दरबार पर हावी रहे, इसलिये आला तबक़े में (प्रतिष्ठित समाज में) उन्हीं की जबान जारी हुई। लेकिन देहली के अदना तबक़ों (नीची श्रेग्णी) में से अगर कुछ लोग वहाँ गये भी हों तो उनकी तादाद इस कदर हरिगज नहीं हो सकती कि उनकी जबान लखनऊ के तमाम अवासुन्नास (सर्वसाधाग्ण) की जबान पर ग़ालिब आ जाय। इसलिये जरूर है कि लखनऊ के अदना तबक़ों की ज़बान उस ज़बान से सुगायर (भिन्न) हो, जो देहली के उन्हीं तबक़ों में सुतदावल (प्रचलित) थी। पस, हमारे नज़दीक सिर्क दिल्लो हो को ज़बान ऐसी है जिसपर उर्दू डिक्शनरी की बुनियाद रक्खी जाय।

"दूसरी शर्त यह थी कि डिक्शनरी लिखनेवाला शरीक मुसलमान हो, क्योंकि ,खुद देहली में भी कसीह उद्दे सिर्क मुसलमानों ही की ज़वान समिनी जाती है। हिन्दुश्रों की सोशल हालत (सामाजिक श्रवस्था) उर्दू-ए-मुश्रल्ला के। उनकी मादरी-ज़वान (मातृभाषा) नहीं होने देती। कमाल .खुशी की बात है कि हमारी मुल्की ज़वान की पहली डिक्शनरी, जिस पर तमाम श्रायन्दा डिक्शनरियों की नींव रखी जायगी, एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसमें दोनों ज़करी शर्तें मौजूद हैं।"\*

उर्दू या 'उर्दू-ए-मुख्यल्ला' की इस ज़रूरी शर्त ने उर्दू के हिन्दू लेखकों के। भी सब प्रकार से मुसलमान उर्दू-लेखकों का अनुयायी बनने के। मजबूर कर दिया। वह भी उर्दू का सुलेखक कहलाने के लिये इस रंग में लिखने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सही उर्दू वहो समभी जाने लगी, जिसमें मुसल-मानों के तर्जें-तहरीर की नक़ल की जाय, "इसलामी खयालात और जज़्बात"

<sup>\*</sup> मुंशी सैयद ग्रहमद देहलवी के 'फरहंगे श्रासिकया' पर मौलाना हाली का रिन्यू; 'मज़ामीन हाली', पृष्ठ १४८।

उसी रूप में प्रकट किये जायँ, जिस प्रकार मुसलमान लेखक करते हैं। उद्दूर्ष पर इस प्रकार इसलामी रंग चढ़ता देखकर हिन्दीवाले हिन्दू भी चेते, श्रौर जनाव श्रहसन मारहरवी के लक्ष्जों में, "मुसलमानों की इस हरकत ने हिन्दु श्रों के। भी निचला बैठने नहीं दिया"—उन्होंने श्रपनी हिन्दी के। खालिस हिन्दू रंग में रंगना ग्रुरू कर दिया। उद्दू का निराला रँग-ढँग देखकर उन्होंने भी उद्दू श्रौर हिन्दी के भेद की दिगन्तभेदी शङ्कष्विन कर दी। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के एक विद्वान् सभापित के। श्रपने भाषण में यह उद्गार प्रकट करने की 'व्यवस्था' देने के। विवश होना पड़ा—

" एसी दशा में सर्वथा विदेशीय वाक्यावली से विकृत, प्रायः सब बातों में उलटी ही चलनेवाली, स्वधमेश्रष्ट उर्दू को पूरे परिवर्तित विचित्र रूप में सुस्पष्ट मिन्नाकृति की प्रत्यच्च देखकर भी अब बुद्धिमान उसे हिन्दी से अभिन्न मान कैसे अपना सकते हैं ? इसको लेख-प्रणाली उलटी, वर्णमाला स्वतन्त्र, रूपये में पन्द्रह आने शब्द भी विदेशीय और अपरिचित । वाक्य-रचना भी हमारे साहित्य और व्याकरण से सम्पूर्ण विरुद्ध, दोषयुक्त और अग्रुद्ध । इतने अनैक्य पर भी इसकी (उर्दू की) हिन्दी से एकरूपता वा अभिन्नता किस न्यायानुसार मानी जा सकती है ? इसलिये ही हिन्दी भाषा के जितने अच्छे से अच्छे पूर्वाचार्य, किन और विद्वान् हो गये, सब ने हिन्दी से उर्दू को विशेष विगड़ी हुई एक भिन्न उपभाषा ही माना । इनको (हिन्दी, उर्दू को) एक तो उनमें एक ने भी नहीं माना ।"

#### व्याकरण-भेद

हिन्दी उर्दे का व्याकरण-भेद भी दोनों भाषात्र्यों को पृथक् करने का एक प्रधान कारण हुआ है। राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द हिन्दी उर्दे के। एक

<sup>\*</sup> द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) के समापति स्वर्गीय पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र की वक्तृता; पृष्ठ ४०-४९।

ही समभने श्रौर मानने वाले थे। दोनों भाषाश्रों के भेद के कारणों के। दूर करके एक करने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। इस कारण उन्हें विशुद्ध-हिन्दी-वादियों का केाप भाजन भी बनना पड़ा था। प्रियर्सन साहव ने राजा साहब के विषय में लिखा है—

"वह (राजा साहव ) अपने इस प्रयत्न के लिये प्रसिद्ध हैं कि हिन्दु-स्तानी भाषा की एक ऐसी शैली सर्वसाधारण में प्रचलित हो जाय जिसको वह आगरा, दिल्ली और लखनऊ या खास हिन्दुस्तान [ युक्त-प्रान्त वा सूबा हिन्दुस्तान (?)] की आम बोली या सर्वसाधारण की भाषा कहते हैं, जो कारसी के बोक्त से दबी हुई उर्दू और संस्कृत के भार से आक्रान्त हिन्दी के बीचोबीच है। इस केशिश ने एक गर्मागर्म और विवादास्पद वितण्डावाद हिन्द निवासियों के बीच पैदा कर दिया है।" &

व्याकरण का यह भेद भाषा के भेद में किस तरह कारण बना—जुदा-जुदा दो व्याकरण कैसे बने, राजा साहब ने इसकी रोचक रामकहानी इस तरह तिखी है—

"यह बड़ी विचित्र बात है कि हमारी देशी भाषा बराबर ऐसी दो लिपियों में अनिवार्य रूप से लिखी जाय जैसे फारसी और नागरी। एक सीधी तरफ से लिखी जाती है, दूसरी उलटी ओर से; पर यह बिलकुल हो अनोखी बात है कि इसके व्याकरण भी दो हों। यह हिमाक़त डा॰ गिलक़ाइस्ट के वक्त के पिएडतों और मौलिवयों की बदौलत पैदा हुई। वह (मौलवो और पिएडत) नियुक्त तो इस बात के लिये हुए थे कि उत्तर भारत की सार्वजनिक बोली का एक ऐसा व्याकरण बनावें जो समान रूप से सब के काम का हो, पर उन्होंने दो व्याकरण गढ़ कर रख दिये। एक खालिस फारसी अरबी का, दूसरा खालिस संस्कृत प्राकृत का। उर्दू के व्याकरण-निर्माता मौलवी संस्कृत

<sup>\*</sup> भ्रियसैन साहव लिखित 'Modern Vernacular Literature of Hindustan'; प्रष्ठ १४८।

सं अनिमज्ञ थे और उन्होंने इस बात पर दृष्टि न दी की हमारी भाषा की जड़बुनियाद आर्यन (Aryan—आर्य) है। इसी तरह पिएडत सेमेटिक
(Semetic) या सामी (अनार्य) भाषा के प्रभाव को सहन करने की शिक्त न
रखते थे। यहाँ से वह 'उर्दू-ए-फारसी' (फारसीमय उर्दू) निकली जो सरकारी
दफ्तरों में है, जिसको आम आबादी नहीं समक सकती है। उसी तरह ''श्रेमसागर'' की खालिस हिन्दी सब को बोधगम्य नहीं है। एक तो क्रौमियत
(भारतीयता) से इस कदर छूछी है कि सब लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते।
दूसरी बाल्योचित भोलेपन में उन घटनाओं से इनकार करती है जिनके असर
से उर्दू एक जबान बन गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देशी भाषा की
पाठशालाओं का ऐसा व्याकरण बनने की जगह, जो फारसी और नागरो
दोनों लिपियों में बेखटके लिखा जाय, ...... हमारे यहाँ दो परस्पर विरोधी
श्रेणियों की पुस्तके हैं—एक मुसलमान और कायस्थों के लिये, दूसरी ब्राह्मण
और बनियों के लिये।''\*

### राजा साहब दूसरी जगह लिखते हैं—

"नादान मौलवियों और पिएडत दोनों की यह बड़ी भूल हैं कि एक तो सिवाय किया-पदों और कारक-चिह्नों के बाक़ी सब शब्द सही फारसी अरबी के काम में लाना चाहते हैं, और दूसरे विशुद्ध पाणिनि की टकसाल की ढली खरी खरी संस्कृत । इसके मानी तो यह हैं कि यह जो हजारों बरस से हमीं लोग विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर हजारों रहोबदल अपनी बोली में करते चले आये हैं, वह इनके रत्ती भर भी लिहाज के क़ाबिल नहीं । बल्कि स्वामा-विक नियमों और परम्परा की भी इन्होंने केाई परवा न की। अति कठोर संस्कृत शब्दों को, जो हजारों बरस तक दाँत, होठ और जीभ से टकराते-टकराते गोलमटोल (सुडौल) पहाड़ी नदी की बटिया बन गये हैं, पिएडतजी फिर वैसे ही खुरदरे सिंघाड़े की तरह नुकीले पत्थर के ढोके बनाना चाहते हैं, जैसे वे

<sup>\*</sup> राजा साहब के उद् 'सरफ़ नहो' (उद् -च्याकरण्) की भ्राँगरेज़ी भूमिका।

नदी में पड़ने से पहले पहाड़ से टूटने के वक्त रहते हैं। श्रीर मौलवी साहब श्रपने ऐन-काफ काम में लाना चाहते हैं कि वेचारे लड़के बलबलाते-बलबलाते ऊँट ही बन जाते हैं। पर तमाशा यह है कि इधर तो मौलवी साहब या पिड़तजी एक लक्ष्य सही करने में या परदेसी होने के .कुसूर में इसे काले-पानी जाने का हुक्म देते हैं श्रीर उधर तब तक लोग सौ लक्ष्यों के। बदलकर कुछ का कुछ बना देते हैं। इस देश की बोली की फारसी, श्रद्यी, तुर्की श्रीर श्रंगरेजी लक्ष्यों से खाली करने की कीशिश वैसी ही है, जैसे कोई श्रंगरेजी की यूनानो, कमी, फरान्सीसी वग़ैरह परदेशी लक्ष्यों से खाली करना चाहे। या जैसे वह हजारों वरस पहले बोलो जाती थी, उसके श्रव बोलने की तदबीर करें।"\*

राजा साहब ने उर्दू हिन्दी कें। जुदा करने वाले व्याकरण के जिस स्कूल की ऊपर खबर ली है, वह श्रव तक बद्म्तूर क़ायम है। श्राज भी हिन्दी, उर्दू के मद्रसों श्रीर पाठशालाश्रों में उन्हीं भाषा-भेद कें। बढ़ानेवाले श्रीर परस्पर-विरोधी, व्याकरणों का प्रचार है, जो श्राज से पचास वर्ष पहले था। मौलाना श्रव्हुलहक़ (श्रंजमुन तरक्क़ी-ए-उर्दू के सेक्रेटरी श्रीर त्रैमासिक 'उर्दू' के सुयोग्य सम्पादक ) ने भी श्रपनी 'क़त्रायदें-उर्दू' की भूमिका में यही बात लिखी है। राजा साहब के उक्त मत की प्रकारान्तर से पुष्टि की है। मौलाना के कथन का भावार्थ यह है—

''हमारे यहाँ अब तक जो पुस्तकें व्याकरण की प्रचलित हैं, उनमें अरबी व्याकरण का अनुकरण किया गया है। उर्दू खालिस हिन्दी जबान है और इसका सम्बन्ध सीधा आर्य भाषाओं से हैं। इसके विरुद्ध अरबी भाषा का ताल्लुक सेमेटिक (सामो—अनार्य) भाषाओं के परिवार से हैं। इसलिये उर्दू का व्याकरण लिखने में अरबी जबान का अनुकरण किसी तरह जायज

<sup>\*</sup> राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के उर्दू-ज्याकरण का तितिम्मा (परिशिष्ठ ) सन् १८७७ ई० में प्रकाशित ।

नहीं। दोनों जबानों की विशेषतायें बिलकुल पृथक् पृथक् हैं, जो विचारने से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा। इसी तरह अगर्चे उर्दू हिन्दुस्तान में जन्मी है और इसकी बुनियाद पुरानी हिन्दी पर है—कियापद, जो भाषा का प्रधान अंग हैं, और सर्वनाम तथा कारक-चिह्न सबके सब हिन्दी हैं, सिर्फ संज्ञा और विशेषण अरबी फारसी के दाखिल हो गये हैं और कुछ थोड़े से नामधातु, जो अरबी फारसी अलफाज से बन गये हैं—जैसे बख्शना, कबूलना, तजवीजना वरौर—वह किसी शुमार में नहीं। बिल्क कुछ प्रतिष्टित लोगों के मत में ऐसे पद सही भा नहीं। फिर भी उर्दू भाषा के व्याकरण में संस्कृत नियमों की भी परिपाटी का पालन नहीं किया जा सकता, इत्यादि।"\*

नाम-भेद से भाषा में भेद यदि यहीं तक रहता कि एक भाषा के दो विभाग होकर रह जाते—हिन्दीवाले यह कहकर ही सन्तोष कर लेते कि उद्दूर हिन्दी की एक उपभाषा है, उसका एक विक्रत रूप है, जैसा कि पिछत गोविन्दनारायण मिश्र के भाषण के उद्धरण में हम पहले दिखा चुके हैं; छौर उर्दू वाले 'क्रवायदे उर्दू' के लेखक मौ० अब्दुलहक़ साहब की तरह यही कहकर बस करते कि, ''यह (उद्दूर्) दर असल किसी प्राकृत या हिन्दी की बिगड़ी हुई सूरत नहीं बल्क हिन्दी की आखिरी और शाइस्ता सूरत है"—तो भी ग्रनीमत था, समभौते की कोई सूरत निकल आती। लेकिन मामला इससे कहीं आगे बढ़ गया है, दोनों करीक़ एक दूसरे की देख नहीं सकते; एक दूसरे की सत्ता के। स्वीकार नहीं करते। बाजी बदकर और यह कहकर मैदान में डटे हैं:—

"हम श्रीर रङ्गीब दोनों यक जा बहम न होंगे, हम होंगे वह न होगा, वह होगा हम न होंगे।"

डर्द वाले डर्दू के। उसके आर्थ-परिवार से निकाल कर दूसरे गिरोह (सामी-स्नानदान) में जबरदस्ती दास्निल कर रहे हैं, और विशुद्धतावादी हिन्दी वाले कुछ विदेशी शब्दों के सम्पर्क से 'स्वधर्म' श्रष्ट हुई भाषा के। बहिष्कार

<sup>\* &#</sup>x27;क्रवायदे-उद्, ' मुक़ह्मा, पृष्ठ १८।

का द्र्पड दे रहे हैं। उसे हिन्दी मानने की किसी तरह तथ्यार नहीं, इस तरह इन दो मुलाओं के बीच बेचारी भाषा की सुर्गी हलाल हो रही है।

इन दोनों फरीकों में कुछ समभदार लोग हैं, जो समभौते की केाशिश कर रहे हैं, पर मामला अभी सुलमने में नहीं आता। 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' की अदालते-आलिया में यह मामला बाहम सुलह सफाई से तय हो जाय तो बड़ी खुराकिस्मती की बात होगी। इसीलिये यहाँ मामले के दोनों पहलू पेश किये जा रहे हैं। हिन्दी उर्दू की एकता के पुराने हामी राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की शहादत आप सुन चुके हैं। जो लोग अरबी और फारसी का जामा पहना कर उर्दू के जबरदस्ती उसके हिन्दी या आर्थ परिवार से जुदा करने की जहो-जहद कर रहे हैं, वह उर्दू के जबरदस्त अल्लामा स्वर्गीय मौलवी सप्यद वहीदुदीन साहब 'सलीम' पानीपती (प्रोफेसर उसमानिया कालिज) की बेलाग शहादत और नेक सलाह कान खालकर जरा तबङ्जह से सुनें। 'सलीम' साहब अपनी 'वजी इस्तलाहात' ( परिभाषा-निर्माण शास्त्र ) में कहते हैं—

"हमारे बाज दोस्त उर् जबान के शैर-श्रारियाई (श्रनार्य भाषा) होने का सबूत श्रजीब तरह देते हैं। वह उर् जबान की किसी किताब की उठाकर उसमें से थेाड़ी सी इबारत कहीं से इन्तलाब कर लेते हैं श्रोर उस इबारत के श्रलकाज गिनकर बताते हैं कि देखा, इसमें श्ररबी के श्रलकाज वमुकाबल कारसी श्रोर हिन्दी के ज्यादा हैं, हालाँ कि यह बात कि—इबारत में श्ररबी श्रलकाज ज्यादा श्रायें या हिन्दी बगैरा, कुछ तो मजमून की नौइयत (विषयभेद) पर मौकूक है श्रीर कुछ लिखने वाले के तबई-मैलान (स्वामाविक रुचि) पर । मसलन 'श्रारिया समाजियों' का मशहूर श्रलबार 'परकाश' जो लाहोर से निकलता है, संस्कृत श्रोर भाषा के श्रलकाज बकसरत इस्तेमाल करता है। 'श्रलहिलाल' में, जो कलकत्ते से शाया (श्रकाशित) होता था, श्रोर जिसके एडीटर हमारे दोस्त मौलाना श्रवुलकलाम थे, श्ररबी श्रलकाज की भरमार होती थी। इस मतलब के लिये श्रगर सही इस्तदलाल ( श्रकियुक्त विवेचन ) करना हो तो हमारे नजदीक उस जदवल (तालिका) पर एक नजर डालनी

चाहिये जो मरहूम (स्वर्गीय) सैयद श्रहमद देहलवी ने श्रपनी मशहूर लुगात 'करहंग-श्रासिकया' के श्राखिर में दर्ज की है, श्रीर जिसमें उर्दे जवान के हर किस्म के श्रलकाज जवानों की नौइयत के लिहाज से गिनाये गये हैं।

जदवल मजकूर-ए-बाला हरव जैल (निम्न लिखित) है :—

तमाम ऋतकाज मुन्दर्जे करहंगे-आसिकया ५४००९ यह मजमूई तादाद (कुल जोड़) है, इसकी तकसाल येा बताई है:— हिन्दी जिसके साथ पंजाबी आर पूर्वी जबान के बाज खास अलफाज भी शामिल हैं। उर्दू थानी वह अलफाज जो ग़ैर जवानों से हिन्दी के साथ मिलकर बने हैं। ऋरबी ७५८४ कारसी ६०४१ संस्कृत 448 श्रंगरेजी 400 मुख्तलिफ १८१ ५४,००९

इसके बाद मुख्तिक श्रालकाज की कहरिस्त जुदागानाः दीं।गई है, जो हस्य जैल हैं :—

| तुर्की          |      | १०५  |
|-----------------|------|------|
| इवरानी (Hebrew) | 88 } | . 9/ |
| सुरयानी         | ∫ ف  | 10   |

# हिन्दो, उर्दू और हिन्दुस्तानी

| यूनानी (Greek) पुर्तगाली लातीनी (Latin) फरान्सीसी (French) पाली बर्मी मलाबारी | 50 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | લ્ડ                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| हस्पानवी (Spanish)                                                            | ز ۶                                      | Tarak Maria Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna An |
|                                                                               | मीजान कुल                                | १८१                                               |

इस जदवल से हस्ब जैल नतायज (परिग्णाम) वाजै तौर पर (स्पष्ट रूप से) निकलते हैं:—

- (१) हिन्दी के अलफाज हमारी जवान में तमाम जवानों से ज्यादा हैं, जा बमुकाविला कुल मजमूए के निस्क (आधे) के करीव हैं और अरबी के अलफाज सेचन्द (तिगुने) हैं। इससे साफ सावित होता कि हमारी जवान को असली जमीन या बुनियाद हिन्दी है। पस जो हजरात हमारी जवान के खींचतान कर अरबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वह एक ऐसी गलती कर इरतकाब करते हैं (ऐसी भूल करते हैं) जिससे इस जवान की फितरत (प्रकृति) विगड़ जायगी।
- (२) हिन्दी अलफाज के बाद दूसरा दर्जा उन अलफाज का है जो गैर जबानों से हिन्दों के साथ मिल कर बने हैं। यह अलफाज मजमूई अलफाज के मुक्ताबिले में क़रीब एक तिहाई के हैं। इससे बच्यन तौर पर, साबित होता है (स्पष्ट रूपसे सिद्ध है) कि जबान में तौसीअ (बृद्धि) और तरकी (उन्नति) का जो मैलान (प्रवृत्ति—सुकाव) है, उसका मंशा यह है कि हिन्दी के साथ गैर जबानों के अलफाज मिलाये जायें और इस तरीके से नये

श्रवकाज वनाये जायँ। इस विना (श्राधार) पर जो लोग इस जवान को तरको के ख्वाहाँ (श्रमिलाषो) हैं, वह उसको क़ुद्रतो रक्तार (स्वामाविक गति) को समक्त कर हिन्दों के साथ ग़ैंर ज्ञवानों के श्रवकाज मिलाकर जदीद (नवीन) श्रवकाज बनायें।

(३) चुंकि दूसरी किस्म के अलकाज़ हिन्दी और गैर जवानों के मिलाप से बनाये गये हैं, इस लिये साफ जाहिर है कि उनका शुमार हिन्दी अलकाज में हैं। \* अब अगर यह अलकाज और पहली किस्म के अलकाज

\* 'फ़रहंगे-श्रासिक्या' में जिन शब्दों की हिन्दी से पृथक ख़ालिस उदू शब्दों की तालिक़ा में गिनाया गया है, जिनकी संख्या ु१७१०४ है, श्रीर जिनकी तारीफ़ में वह लिखा गया है कि वे ग़ैर ज़बानों से हिन्दों के साथ मिल कर उदू में दाख़िल हुए हैं, वे किस प्रकार के हैं—उनका स्वरूप क्या है—उसके हुदो चार नसूने यह हैं:—

'तुम्हारे मुँह में घी शक्कर।' 'तुम्हारा माल सो हमारा माल श्रीर हमारा माल हैं हैं हैं।' 'तुम्हारा सर।' 'तन की लगना।'

'फ़रहंगे-आसिक्या' में इन तथा ऐसे ही अन्य शब्दों की उर्दू में गिनाया है। इनमें ऊपर की दो मसल हैं श्रीर नीचे के दो मुहाबिरे। इन्हें जैसे उर्दू का कह सकते हैं वैसे ही हिन्दी का भी। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इन्हें ख़ालिस उद्दू का ही वहा जासके, हिन्दी का नहीं। इसिलिये इन शब्दों को भी हिन्दी में ही शामिल कर दिया जाय, तो फ़रहग के शुद्ध हिन्दी शब्दों की ही संख्या ३६९४६ हो जाती है।

'फ़रहंग श्रासिक्ष्या' के कई बरस बाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 'हिन्दी शब्दसागर' नामक हिन्दी का जो सर्वासे बड़ा क्षेप प्रकाशित हुश्रा है, उसमें श्रीर कारसी संस्कृत श्रार श्रंगरेजी के श्रलकाज [ कि यह तोनों जात्रानें भी श्रारियाई (श्रार्य) हैं ] नीज़ (श्रीर) श्रष्टावन श्रलकाज मुस्तिक श्रलकाज में से [ कि यह भी श्रारयाई ज्वानों (श्रार्य भाषाश्रों) के हैं ] सब जमा किये जायँ, तो उनकी ताराद ४६३०२ (छयालीस हज़ार तीन सी दो) होतो है। इस ताराद का मुकाबिला श्ररबी श्रलकाज की ताराद से इवरानी श्रीर सुरयानों के श्रठारह श्रलकाज मिलाकर करो [ यह दोनों ज्वानें भी श्ररवी की तरह सामी (Semetic) ज्वानें हैं ] श्रत्र सामी श्रलकाज की मजमूई तादाद (छल संख्या) ७६०२ होती है, जो श्रारियाई श्रलकाज के मुकाबिले में छठे हिस्से से भी कम हैं। गोया उर्दू ज्वान एक ऐसा मुरक्क (सिम्मश्रण) है, जिसमें 'श्रारियाई' श्रीर 'सामी' दोनों श्रन्सर (तत्व) श्रामिल हैं। मगर इन दोनों श्रन्सरों की बाहमी निस्वत (श्रतुपात) ६ श्रीर १ की है। इस गालिब श्रन्सर को बिना पर (संख्याधिक्य के श्राधार पर) भी फैसला हो जाता है कि हमारी ज्वान दर हकीकत एक श्रारियाई ज्वान है।" \*

कुल शब्दों की संख्या १२११४ है। इनमें फरहंग श्रासिकया के हिन्दी उद्दे के प्रायः सभी शब्द श्रा गये हैं; यह मान कर फरहंग के ४४००१ शब्दों को हिन्दी शब्दसागर की शब्दसंख्या में से घटा दिया जाय, तो हिन्दी शब्दों को संख्या शब्दसागर के श्रमुसार, २६१०६ श्रिष्ठिक हो जाती है। फरहंग श्रसिफ्या की तरह हिन्दी शब्दसागर में शब्दों का वर्गीकरण करके भिन्नतासूचक तालिका नहीं दी गई है। हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकों ने उन सब शब्दों को, जो किसी भी भाषा से हिन्दी में श्रा गये हैं, हिन्दी ही मान कर (जैसा कि "हिन्दी शब्दसागर" नाम से प्रकट है) शब्दों को संख्या ६२९९४ दी है—यद्यपि प्रत्येक शब्द के सामने, जिल भाषा का वह शब्द है, उसका संकेताचर दे दिया है, पर हिन्दी में व्यवहृत होने के कारण वह सब हिन्दी ही के शब्द समफने चाहिये।

<sup>\* &#</sup>x27;वज्रे इस्तलाहात' पृष्ठ १४४-४८।

उर्दू में इल्मी इस्तलाहात (वैज्ञानिक परिभाषाएँ) श्रव तक श्रर्रं से ही ली जाती रही हैं श्रीर ली जाती हैं, जिनका विशुद्ध रूप श्ररं होता है। श्ररं की हान भारी भारी परिभाषाश्रों ने भी उर्दू की हिन्दों से जुदा करने में काफी हिस्सा लिया है। जो परिभाषाएँ संस्कृत श्रीर हिन्दों से श्रासानी से ली जा सकती हैं, उनको जगह भी श्ररं श्रीर तुर्की परिभाषाएँ ढूँढ ढूँढ कर उर्दू में दाखिल करना उर्दू लेखक श्रानवार्य सा समक्षते हैं। उर्दू लेखकों की इस प्रवृत्ति की मौलाना श्रव्युत्तहक साहव ने प्रकारान्तर से उचित बताया है। वह कहते हैं:—

'' अलवत्ता इस्तलाहात श्रायों से ली गई हैं, क्योंकि इससे गुरेज नहीं। उर्दू जवान में तक़रीबन (लगभग) कुल इल्मी इस्तलाहात श्रायों ही से लेनी पड़ती हैं, जैसे श्रायेजी जवान में लातीनी श्रीर यूनानी से।"\*

'वज्ञै इस्तलाहात' के विद्वान् लेखक ने श्रपनी पारिडत्यपूर्ण पुस्तक में परिभाषा-निर्माण के सिद्धान्त पर बहुत विस्तृत बहस की है। जो लोग केवल श्रपबी से ही उर्दू में परिभाषा लेने के पत्तपाती हैं, उनके श्रान्त मत का निराक्रिया इस प्रकार किया है। सलीम साहेब लिखते हैं—

"...... मगर जो हज़्रात वज़े इस्तलाहात (परिभाषा निर्माण)
में च्रावियत के हामी हैं, वह तो फ़ारस्ती ज़्वान से भी इस्तलाहें बनाने के
रवादार नहीं हैं, हिन्दों का तो क्या ज़िक है। फिर एक गिरोह (सम्प्रदाय) है,
जो इस्तलाहात में फ़ारसी की च्यामेजिश (मिश्रण) को तो जायज़ रखता है,
लेकिन हिन्दी मेल से नफरत का इज़्हार करता है रारजे की यह दोनों गिरोह
इल्मी इस्तलाहात में हिन्दी की मदाखलत ( हस्तच्चेप ) के। पसन्द नहीं करते।
उनके नजदीक वह इस्तलाहें, जो हिन्दी च्यालकाज से बनाई जाय च्योर
जिनमें हिन्दी के मखसूस हस्क ट, ड, ड च्योर मखलूतुलहा हरूफ भ, फ,

<sup>\* &#</sup>x27;क़वायद उद्<sup>९</sup>' का मुक़द्दमा (भूमिका); पृष्ठ १६।

थ, ठ, ध, ढ, ढ़, हैं (४०)), ख, घ, ल्ह (४५), म्ह (४५), न्ह (४५) शामिल हों, महज बाजारी और मुक्तजल (अशिष्ट) अलकाज होंगे।

"हमारे नजदीक यह खयाल सख्त रालती पर मबनी (श्राधारित) है। हिन्दी, हमारी महबृव जवान (प्यारी भाषा) उर्दू के लिये, जिसको हम दिन-रात घरों में, वाजारों में, महफिलों और मजलिसों में, मदरसों और कारखानों में. और हर मुक़ाम में और हर हालत में बोलते हैं, और इसी को हमेशा लिखते श्रीर पढ़ते हैं, बमंज़िले-ज़मीन के हैं ( भूमि के समान है )। इसी जमीन पर फारसी और अरबी के पौदे लगाये गये हैं। इसी तखते पर गौर जवानों ने आकर गुलकारी की है। अगर यह जमीन ( यानी हिन्दी ) निकाल दी जाय तो फिर उर्दू जवान का नामोनिशान भी वाक्री नहीं रहेगा। हिन्दी को हम अपनी जबान के लिये उम्मुल्लिसान إراللسان (भाषा की जननी) श्रौर ह्यूलाये श्रव्वल भूलतत्त्व ) कह सकते हैं । इसके बग़ैर हमारी जवान की कोई هيرلا عالية हस्ती नहीं है। इसकी मदद के बग़ैर हम एक जुमला (वाक्य) भी नहीं बोल सकते। जो लोग हिन्दी से मुहन्वत नहीं रखते वह उर्दू ज़बान के हामी नहीं हैं; फ़ारसी, अरबी या किसी दूसरी जवान के हामो हों तो हों। क्या वह हिन्दी अस्मा ओ अफ आल ( संज्ञा और क्रियापद ), जिनको हम रात-दिन चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते श्रीर सीते-जागते इस्तेमाल करते हैं, मुक्तजल श्रीर बाजारी हो सकते हैं? क्या हमारे उलमा श्रीर खवास-श्रो-त्रशराक (विद्वान, विशिष्ट त्रोर कुलोन सजन) इन त्रस्मा-त्रो-त्रकत्रमाल के। बेतकल्लुक अपनी जवानों पर नहीं लाते ? फिर यह क्या है कि जो अलफाज श्रद्ना-श्रो-श्राला, श्रामोलास, जाहिलो श्रालिम सबकी जबानों पर हैं. वह हर किस्म की गुफ्तगू और खतो कितावत के बक्त तो मुब्तजल और बाजारी नहीं होते, मगर इल्मी इस्तलाहत बनाते वक्त उनका मुन्तजल और बाजारी कहा जाता है ! क्या उर्दू जवान में सब ज्वानों से ज्यादा क़सीरुतादाद (बहु-संख्यक) हिन्दी के अलकाज नहीं हैं ? क्या हिन्दों के ख़ास हरूफ ट, ड, ड़ श्रीर मखलूतुलहा हरूक (ख, ढ, भ श्रादि) हम बेतक्रल्लुक श्रदा नहीं करते ?

क्या हम ऐसे अलकाज, जिममें यह हरूफ हों, अपनी जवान से छीलकर दूर कर सकते हैं? क्या इन हरूफ के बोलने से हम हमेशा के लिये तोबा कर सकते हैं? अगर नहीं, तो क्या फिर हर मौके पर इन अलकाज और इन हरूफ को इस्तेमाल करना, और हर फसीह से फसीह तक़रीर और तहरीर में इनको दख़ल देना और एक खास मौके पर, यानी वजे इस्तलाहात के वक़, उन अलकाज व हरूफ़ के। उनके शानदार दर्जें से गिरा देना और मुक्तजल और वाजारी की फक्जी उन पर चस्पाँ करना सरासर मुहमिल (असम्बद्ध) और बेमानी नहीं है?

"श्राखिर हिन्दी श्रलफाज़ की सखीफ़ श्रीर मुक्तजल समफने की वजह क्या है? इसकी वजह साफ़ ज़ाहिर है। जो क्रीम श्रपने दर्जे से गिर जाती है, वह हुर्रियत (स्वतन्त्रता) का ताज सर से उतार कर गुलामी का तीक पहन लेती है, वह श्रपनी हर चीज की पस्तोज़लील समफने लगती है। श्रपना मज़हब, दूसरों के मज़हबों के मुक़ाबिले में, उन्हें श्रदना श्रीर कमज़ोर नज़र श्राता है। गैरों के इखलाक़ श्रीर श्रादाबोरसूम (चरित्र श्रीर श्राचार-व्यवहार)—श्रपने इखलाक़ श्रीर श्रादाबोरसूम से श्रच्छे दिखाई देते हैं। इसी तरह श्रपनी ज़बान भी उन्हें गैरों की ज़बानों की निस्वत, नाशा-इस्ता (श्रिशष्ट) श्रीर कम माया (दिर्द्र) मालूम होती है। ग्रेर ज़बानों के श्रलफाज उनकी नज़र में निहायत शानदार श्रीर श्ररफा (उन्नतम ) हो जाते हैं, श्रोर श्रपनी ज़बान के श्रलफाज़ हक़ीर (तुच्छ) श्रीर मुक्तज़ल मालूम होते हैं। यह मैलान गिरी हुई क़ौम के तमाम मामलात व हालात पर यकसाँ तीर से हावी हो जाता है।

"हमको इस धोके से वचना चाहिये और हिन्दी ज्वान के अलफाज़ व हरूफ से, जो हमारी जवान की फितरत में दाखिल हैं, नाक भौं चढ़ानो नहीं चाहिये। हम जिस तरह अरबी और फारसी से इस्तलाहात लेते हैं, इसी तरह हिन्दी से भी वेतकल्लुफ वजे इस्तलाहात में काम लेना चाहिये और हिन्दी अल्फाज़ को, जो हमारी ज्वान के मानूसोमहबूब (परिचित और प्रिय) अलफ़ाज़ हैं, बाज़ारो और मुक्तज़ल कहकर दुनिया की नज़र में अपने तई गैर-मोहज्ज़ब (असम्य) और तनज्जुलयापता (पितत) साबित करना नहीं चाहिये। इस उसूल से सिर्फ उस सूरत में हटना चाहिये जब कि हिन्दी के अल्तियार-करना (अङ्गीकृत) मुफ़रद अलफ़ाज से सुरक्षव इस्तलाहान तथ्यार करने में कोई दुशवारी पेश आये।"

उर्दू को उन्नत और भारतव्यापी-राष्ट्रभाषा वनाने के लिये इस वात की बड़ो जरूरत है कि उसकी नई परिभाषाएँ संस्कृत या तन्सृतक भाषात्रों से ली जायँ। नये शब्द-निर्माण के लिये संस्कृत का भएडार श्रनन्त है. उसकी सहायता से सव प्रकार के शब्द बड़ी सुगमता से गढ़े जा सकते हैं। उड़ी हिन्द्रस्तान की भाषा है, इसकी प्रवृत्ति हिन्दी है, इसलिये उसका अनार्य (सामी) भाषा के शब्दों की अधिकता खटकनेवाली बात है। भारत में संस्कृत-मूलक शब्द जितनी सुगमता से सममे जा सकते हैं, उतने अरबी या तुर्की के शब्द नहीं। उनका उचारण और आशय हिन्दुस्तानियों के लिये अप्राह्म और अश्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी होगा कि हिन्दी श्रीर उर्द्र का बढ़ता हुआ भेद मिट जायगा। केवल इतना ही नहीं वरिक भारत की अन्य समृद्ध प्रान्तीय भाषात्रों के साथ भी उर्दू की घनिष्टता स्थापित हो जायगी; क्योंकि बँगला, मराठो, गुजराती आदि भाषात्रों में भी वैज्ञानिक परिभाषाएँ संस्कृत से ही बहुए की गई हैं और की जा रही हैं, जिनका प्रचार वहाँ शिचित-समुदाय श्रौर सर्वसाधारण में श्रच्छी तरह हो गया है। उर्दू में परिभाषाएँ अरबी से ही ली जायँ, यह साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी श्रेयस्कर नहीं है। जिस भाषा और जिस रीति से हिन्दी में परिभाषात्रों का निर्भाण हुआ है, वही रीति उर्द में भी आहा होनी चाहिये। जब उर्दू और हिन्दी एक ही है, तो यह परिभाषा-भेद की एक नई भीत इन दोनों के वीच में खड़ी करना किसी प्रकार भी वाँछनीय नहीं कहा जा सकता।

<sup>\* &#</sup>x27;वज्ञे इस्तलाहात,' पृष्ठ १७४-७७।

## पिङ्गल-भेद

उर्दू को हिन्दी से जुदा करने में पिङ्गल-भेद ने भी हाथ बटाया है। उर्दू में अरूज या पिङ्गल फ़ारसी से आया और फ़ारसी में अरबी से। उर्दू और हिन्दी में भेद क्यों पड़ गया, इस पर मौ० अब्दुलहक साहब ने एक जगह अच्छा प्रकाश डाला है। मौलाना ने लिखा है—

'मुहम्मद कुली 'कुतुबशाह' की हुकूमत गोलकुएडा में थी, जहाँ कि सरकार श्रौर दरवारी ज्वान फारसी थी श्रौर रिश्राया की जवान तैलङ्गी। यही हाल त्रादिलशाहियों का बीजापुर में था कि मुल्क के त्रासपास की जुबान 'कनड़ी' (कनाड़ी) थी। यह दोनों जुबाने 'द्रावड़ी' (द्रविड़) हैं श्रौर इन्हें 'श्रारियाई' (श्रार्य) ज़वानों से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिये ज़ाहिर है कि इस मुल्क में जब उर्दू ने सूरत ऋक्तियार की तो इसके खतोखाल ( चेहरा-मुहरा त्राकृति ) क्या होंगे । 'तिलङ्गी' ( तैलङ्गी ) त्रौर 'कनड़ी' दोनों श्रजनवीं श्रीर गैर-मानूस, इनसे किसी किस्म का मेल हो ही नहीं सकता। लामहाला (अन्ततोगत्वा) फारसी का रंग इस पर (उर्दू पर) चढ़ गया। अञ्चल तो फारसी 'त्रारियाई,' दूसरे सदहा साल की यकजाई, दोनों ऐसी घुलमिल गईं , जैसे शीरोशकर (दृथ और खाँड़)। स्त्राम स्रसनाफे-सख़ुन (कविता के प्रकार) मसलन् मसनवी, क्रसीदा, रुवाई, राज्ल उर्दू में भी विला तकल्लुफ् **ञा** गये । ऋलफा़ज़, तशबीहात ( उपमाये ं ), इस्तञ्चारात ( रूपक) वले-बनाये तैयार मिल गये। अलफाज़ के साथ खयालात भी दाख़िल हो गये और कसीदे मसनवी, रुवाई और राजल में वही शान आ गई जो फारसी में पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ा इनक़लाब, जिसने उर्दू व हिन्दी में इस्तियाज पैदा कर दिया, वह यह था कि अरूज़ (पिङ्गल) में भी फारसी ही की तक़लीद (अतु-करण) की गई है, श्रौर बग़ैर किसी तग्रय्युरो-व-तबद्दुल (पारवर्तन) के उसे डर्रु में ले लिया। फ़ारसी ने इसे अरबी से लिया था और उर्रु के। फ़ारसी से मिला । अगर उर्दू (रेख्ता) के। अद्बी-नशोनुमा ( साहित्यिक-विकास ) दकन (द्ज्ञिण) में हासिल न हुई होती, तो बहुत मुमकिन था कि बजाय फ़ारसी

अरुज़ के हिन्दी अरुज़ होता, क्योंकि दोआबा-गङ्गो-जमन (अन्तर्वेद) में आसपास हर तरफ़ हिन्दी थी और मुल्क की आम ज़वान थी। बखिलाफ इसके दकन में सिवाय फारसी के कोई इसका (उर्दू का ) आश्ना (प्रेमी) नथा। और यही वजह हुई कि फारसी इस पर छा गई। वरना यह जो थे। इस सा इन्तियाज़ (भेद) उर्दू हिन्दी में पाया जाता है वह भी न रहता, और गालिबन् (सन्भवतः) यह उर्दू के इक में बहुत बेहतर होता।''

**% % %** 

"अरूज का क्रौमी ज्वान और ख्यालात से खास तगाव होता है। उर्दू ने हिन्तदा से, यानी जवसे इसे अद्वी हैसियत मिली है, गौर ज्वान का अरूज अल्तियार किया। अगर बजाय फारसी अरूज के हिन्दी अरूज होता, तो उर्दू हिन्दी नजम और ज्वान में वह मगायरत (परायापन), जो इस वक्ष नज्र आती है, न रहती या बहुत कुछ कम हो जाती।"

अपने इस विचार के। सौ० अब्दुलहक साहव ने एक दूसरे प्रसङ्ग में फिर इन शब्दों में दोहराया हैं :—

"मैं एक दृसरे सज्मृत के ज्यात (प्रसङ्ग) में अपना यह खयाल जाहिर कर चुका हूँ कि उदू शाइरी पर फारसी का ज्यादातर असर इसिलये भी हुआ कि इसने शुरू से फारसी अरूज़ अलितयार किया, और हिन्दी अरूज़ अलितयार क करने से वह बहुत सी ख़ुवियों से महरूम (विक्रित) रह गई।" †

प्रारम्भिक काल के किसी-किसी उर्दू किव ने हिन्दी ढँग के छन्दों में कुछ किवता की थी, इसका पता चलता है, पर यह ढँग उर्दू में चल न सका।

<sup>\* &#</sup>x27;'कुञ्जियात सुज्ञतान मुहम्मद कुली कुतुवशाह" पर मौ० श्रब्दुज्ञहक साहब का नोट; रिसाला ' उदू ' (त्रैमासिक), मास जनवरी सन् १६२२ ई०।

<sup>†</sup> मुहम्मद अज़मतुल्लाखाँ साहब, बी० ए०, की 'बरखा रुत का पहला मई।ना' शीर्षक कविता पर नोट; 'उद्,' जनवरी सन् १६२३ ई०।

'पंजाब में उर्दू' के लेखक ने उर्दू के पुराने किवयों के बारे में लिखते हुए एक जगह कहा है:—

" यह और बहस है कि वह लोग ( उर्दू के पुराने शाइर ) दिल्ली के रोज़मर्रा में नहीं लिखते थे या जज़बात में फारसी के मुतब्बा ( अनुकरण कर्ता) नहीं थे और हिन्दी तर्ज़ में लिखते थे, उनके औज़ान (छन्द) हिन्दी थे।" ('पञ्जाब में उर्दू',' पृष्ठ १८३)।

मोर तक्षी साहब 'मीर' ने 'तज़करे निकातुश्शारा' में आसिफ अली खाँ 'आजिज़' (जो मीर साहब के सम-सामयिक थे) के बारे में लिखा है— "" अक्सर रेख्ता दर बहरे-कवित मी गोयद"—अर्थात् 'आजिज़' कवित्त के छन्द में अक्सर उदू पद्य कहते थे। इसके आगे 'आजिज़' का यह उसी ढँग का एक कवित्त (?) उद्धृत किया है:—

''मेंह के बरसने की बाव चली है श्रब श्राँखों से जान बिन श्राँसू चलेंगे; दर्द के नेसाँ के गौहरे-गलताँ तो मिट्टी में कंकरों से श्राह रुलेंगे। तख्ते जुनूँ मेरा वहशी दीवानों ने सर पर उठाये हैं शोरों से 'श्राजिज़'; श्रव मियाँ मजनूँ बबूलों की मोरछलों की ख़राबी से श्रापही फलेंगे।"

उद्दू किवयों और लेखकों की यह हिन्दी पिङ्गल की उपेत्ता बहुत खटकने वाली और भाषा तथा भारतीयता का अपमान है। उद्दू में हिन्दी छन्दों का ज्यवहार तो दूर रहा, उर्दू के बड़े बड़े दिगाज लेखकों के हिन्दी छन्दों के प्रायः नाम तक याद नहीं। उन्हें 'किवत,' 'दोहा' या 'दोहरा' सिर्फ यह दो ही नाम याद हैं। उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक हज़रत 'नियाज़' फ़तहपुरी ने "जज़्बाते-भाषा" लिखकर भाषा (हिन्दी) की शाहरो की दिल खोलकर दाद तो दी है, पर उन्होंने दोहा, बरबा, सोरठा और चौपाई इन सब का नाम अपनी किताब में 'दोहा' या 'दोहरा' ही लिखा है और हिन्दी छन्दों को उर्दू में उद्धृत करते हुए प्रायः छन्दोभङ्ग कर दिया है।

बोलचाल की भाषा या खड़ी बोली की हिन्दी कविता में हिन्दी कवियों

ने पिझल के व्यवहार में उदारता से काम लिया है। उन्होंने प्रचलित उर्दू वहरों में भी किवता की है। पहले किवयों में घनानन्द ( वादशाह मुहम्मद्शाह के मीर मुन्शी ) ने अपनी 'विरहलीला' में उर्दू बहर इस्तेमाल की है। बाद को लिलतिकशोरी ( साह कुन्दनलालजी, जिनका मृत्यु-सम्बत् १९३० वि० है ), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० वदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', वायू वालमुकुन्दगुप्त, पं० नाशृरामशङ्कर शर्मा 'शङ्कर', पं० नारायणप्रसाद 'वेताब', पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रोध', लाला भगवानदोन 'दीन', पं० गयाप्रसाद शुक्त सनेही इत्यादि प्रमुख हिन्दी किवयों ने उर्दू बहर में भी अच्छी किवता की है, मगर मुसलमान उर्दू किवयों ने हिन्दी पिझल के मैदान में कदम नहीं रक्खा—वर्तमान काल के किसी भी मुसलमान कि ने हिन्दी पिझल के। नहीं अपनाया, यद्यपि अरबी अरुज की अपेचा हिन्दो का पिझल सरल, सुवोध और हमारी भाषा के सर्वथा अनुकूल है। दोनों भाषाओं के बीच पिझल भेद की यह भीत 'दीवारे-कहकहा' वनी खड़ी है, जो उर्दू हिन्दी के। मिलने नहीं देती।

पिडित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने श्रपनी 'बोलचाल' को भूमिका में हिन्दी पिज्ञल श्रीर उर्दू श्ररूज पर विस्तार से बहस की है। दोनों के गुण दोष का, सरलता श्रीर कठिनता का, उपादेयता श्रीर श्रनुपादेयता का, तुलनात्मक ढँग से श्रच्छा वर्णन किया है। उपाध्याय जी ने उस बहस के शेष वक्तव्य में जो निष्कर्ष निकाला है, वह यह हैं:—

"विचारणीय विषय यह था कि उर्दू बहरों के नियम यदि पिङ्गल के छन्दोनियम से सरल, सुबोध और उपयोगी होवें तो वे क्यों न प्रहण किये जावें। इस विषय की अब तक जो मीमांसा की गई है उससे यह स्पष्ट हो गया कि (पिङ्गल के) छन्दोनियम उर्दू बहरों के नियम से कहीं सरल और

<sup>\*</sup> जिनका जन्म संवत् १७४६ वि॰ के लगभग हुन्ना, श्रीर जो संवत् १७६६ वि॰ में नादिरशाही में मारे गये।

सुवीय अथच उपयोगी हैं। जितनी ही उर्दू बहर के नियमों में जिटलता है उतनी ही छन्दोनियमों में सुबीयता और सरलता है। यदि बहरों के नियम बोहज़ें के पेचील मार्ग हैं तो छन्दोनियम राजपथ (शाहीदसड़क) हैं। मैंने उर्दू बहर के नियमों की जाँच पिज्ञल नियमों के अनुसार की है और दोनों का मिलान भी किया है, उनका गुए दोष भी दिखलाया है। अतएव तर्क का स्थान शोष नहीं हैं। तथापि यह कहा जा सकता है कि उर्दू बहरों की उर्दू नियमों की कसौटी पर कसना चाहिये और उसी की दृष्टि से उसके गुए। दोषों का विवेचन होना चाहिये। पद्य परीचाकार पृष्ठ १८ में इसी विषय पर यह लिखते हैं:—

"तक्षतीत्र करते समय आवश्यकता हो तो गुरु वर्ण के। लघु मान लेते हैं। हिन्दी में भी यह छूट जारी है, परम्तु अन्तर यह है कि हिन्दी वाले किसी किसी छन्द में इस छूट से लाम उठाते हैं, वर्ण वृत्तों में कदापि नहीं और उर्दू वाले हर वहर में। भी का भि, किसी का किसि, से का स, थे का थ, मेरी के। मिरी, मेरि, मिरि, इसी तरह तेरी के। भी। मेरा के। मेर, मिरा मिर, इसी तरह तेरा के। भो। यह वे के। व, वह वो को व मानने में हानि नहीं। यह घटाना बढ़ाना अन्धाधुन्य नहीं, नियत नियमानुसार है। सातों विभक्तियों के प्रत्यय गुरु से लघु होते रहते हैं।"

जिन नियमों के आधार से उर्दू-शब्द-संसार में ऐसा विग्लव उपस्थित होता है, यदि वे नियम हैं तो अनियम किसे कहेंगे ? उर्दू भाषा के नियामक भले हो इस प्रकार के परिवर्तन के नियत नियमानुसार सममें परन्तु हिन्दी भाषा के आचार्यों ने उन्हें दोष माना है। यह मैं स्वीकर करूँगा कि हिन्दी भाषा में भी इस प्रकार के कुछ थोड़े से परिवर्तन होते हैं परन्तु वे परिमित हैं, उर्दू के समान अपरिमित नहीं हैं। अँगरेजी भाषा का नाइट (night) शब्द

<sup>\* &#</sup>x27;पद्य परीचा,' पं० नारायग्रप्रसाद 'बेताब' ने लिखी है। पिङ्गल श्रीर उर्दू बहरों की बहस इसमें भी श्रम्छी है।

अँगरेज़ी नियमानुसार गुद्ध है किन्तु भाषाविज्ञानविद् अवश्य उसे देखकर कहेगा कि डक शब्द में जी (g) एच (h) की अवश्यकता नहीं क्योंकि उनका उद्यारण नहीं होता। लिपि की महत्ता यही है कि जो लिखा जावे वह पढ़ा जावे । सुवाच्य सुवोध स्रौर वैज्ञानिक लिपि वही है जिसके स्वज्ञरों का विन्यास उचारगा-स्रानुकूल हो। स्रान्यथा वह लिपि भ्रामक स्रोर दुर्वीध होगी और उच्चारण की जटिलता के। वढ़ा देगी। यही दशा अंगरेजी में लिखे गये 'नाइट' शब्द की है तथापि वह शुद्ध है श्रीर नियमित है। उर्दू में लिखे गये कोर ( کرر ) शब्द की देखिये, इसको 'कूर', 'कोर,' 'कवर' और 'कौर' पढ़ा जा सकता है। लिखा गया एक द्यर्थ में एक उच्चारण के लिये, किन्तु वह है 'अनेक रूप रूपाय, तथापि वह छुद्ध और नियमित है। ऐसी ही **त्र्यवस्था उर्दू** वहर के नियमों की है, वे उर्दू 'तक़तीत्र्य' श्रौर प्रणाली से भले ही शुद्ध हों, किन्तु हिन्दी नियमों की कसौटी पर कसने के बाद उनका वास्तव रूप प्रकट हो जाता है। दो समाने हेश वाली वस्तुस्रों का मिलान करने से ही उनका गुणदोष, उनकी महत्ता श्रौर विशेषता विदित होती है। जिस प्रकार हिन्दी आषा के वर्ण सहज, सुबोध और सुवाच्य हैं, जैसे उसका शब्द-विन्यास सुनियमित और अर्जाटल है, वैसे ही उसके छन्दोनियम भी हैं, इसके प्रतिकृत उद्देश दशा है। जैसे उसके हुम्स दुर्बीय श्रीर जटिल हैं, जैसे ही उसके शब्दविन्यास और उद्यारण कष्टसाध्य हैं, वैसे ही उसके वहरों के नियम दुस्तर, जटिल ख्रौर नियमित होकर भी ख्रनियमित हैं। ख्रतएव हिन्दी-संसार के लिये उनकी उपयोगिता श्रनेक दशात्रों में श्रनुपयोगेता का ही रूपान्तर है। इन बातों पर दृष्टि रखकर उर्दू बहरों के व्यवहार के विषय में भेरी यह सम्मति है—

- (१) आवश्यकता होने पर उर्दू बहरों की ध्वनि प्रहण की जावे, किन्तु उसका उपयोग हिन्दी के उदाहत लक्षण पद्यों के समान किया जावे।
- (२) ध्विन आधार से गृहीत प्रत्येक उर्रे बहर हिन्दी छन्दों के अन्तर्गत है, अतएव उसका शासन पिङ्गल शास्त्र के अनुसार होना चाहिये, हिन्दी छन्दोनियम ही उसके लिये उपयोगी और सुविधामृलक हो सकता है।

- (३) गृहीत उर्नू बहरों की शब्द श्रीर वाक्यरचना हिन्दी छन्दों की प्रणाली से होनी चाहिये, उसी विशेषता के साथ कि एक मात्रा की भी कहीं न्यूनाधिकता न हो।
- (४) यथाशिक शब्द-प्रयोग इस प्रकार किया जावे कि गुरु की लघु बनाने की आवश्यकता न पड़े। यदि उपयोगितावश ऐसी नौबत आवे तो वह अत्यन्त परिमित और नियमित हो।
- (५) शब्द तोड़े मरोड़े न जावें, च्युतदोष से सर्वथा बचा जावे। उदूर की जिन त्रुटियों का ऊपर उल्लेख हुआ है, उनसे किनारा किया जावे, और निर्दोष छन्दोगति का पूरा ध्यान रखा जावे।

### लिपि-भेद

हिन्दी उर्दू को दो भिन्न भागों में विभक्त करने का प्रधान कारण लिपि का भेद हैं। हिन्दी उर्दू के विरोध की बुनियाद लिपि-भेद पर ही क़ायम हुई है; विरोध का महल इसी पर खड़ा है—दोनों भाषाच्यों में यही भेद एकता नहीं होने देता। यह लिपि-भेद यदि दूर हो जाय, तो हिन्दी-उर्दू विवाद के बखेड़े कभी खड़े न हों, सब विरोध शान्त हो जाय।

लिपि किसी भाषा को लिखने का साधन है। लिपि का साधन वहीं स्वीकार करना चाहिये जो सब से सुगम और असंदिग्ध हो, भाषा की प्रकृति के अनुकूल हो, उसके शब्दों को यथार्थ रूप में प्रकट करने की चमता रखता हो। उसमें जो कुछ लिखा जाय, उसे एक बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता हो। जिसके सीखने में सब से कम समय और शिक्त लगे। ऐसी लिपि हो सर्वसाधारण में शिचा के प्रचार और प्रसार का साधन बन सकती है। नागरी लिपि में यह सब गुए। पाये जाते हैं। उसके अच्चरों की बनावट बहुत ही वैज्ञानिक और उच्चारण सर्वथा निर्दीष है, इस बात को बड़े बड़े देशी और विदेशी

<sup>\* &#</sup>x27;बोलचाल' की भूमिका पृ० १०८-११।

विद्वानों ने मुक्तकएठ से स्वीकार किया है। लिपि की एकता का प्रश्न भाषा की एकता का ही नहीं जाति की एकता का भी प्रश्न है। भारत को मुख्य लिपि, अपने विशेष गुर्गों के कारण, देवनागरी ही है। वँगला, गुजराती, गुरुमुखी, मराठो आदि लिपियाँ भी उसी का कुछ हैरफेर से रूपान्तर मात्र हैं।

उर्दू जिस लिपि में लिखी जाती है, उसकी गति-विधि भारतीय लिपि से सर्वथा भिन्न है। भारत में कारसी लिपि का प्रचार मुसलमान शासकों के समय में हुआ। उनकी द्रवारी भाषा फ़ारसी थी, तमाम दुक्तर इसी में रक्खे जाते थे। इस सवब से दफ़र और दरबार के सम्पर्क में आने वाले हिन्दू दरबारियों श्रीर कर्मचारियों को भी यही लिपि सीखनी पड़ी--वह भी इसी में लिखने-पढ़ने लगे। इस समय श्रॅंगरेजी भाषा श्रौर रोमन लिपि के प्रचार का जो कारण है, वही उस समय फारसी भाषा और लिपि के भी प्रचार का कारण था। बाद को जब दफ़र उर्दू में हुए, तो उर्दू भी उसी फ़ारसी लिपि में लिखी जाने लगी। भारत में फारसी लिपि के प्रचार का संज्ञेप में यही इतिहास है। समथ विशेष में किसी सुविधा या मसलहत के खयाल से जो वात ऋख्तियार कर ली जाती है, ज़रूरत न रहने पर भी कभी कभी वह बात या प्रथा मज़वूत ऋौर बद्धमूल हो जाती है, उससे एक प्रकार की ममता और कुछ मोह सा हो जाता है; फिर वह छुटाए नहीं छुटती। उसका परित्याग धर्म के परित्याग के समान असहा प्रतीत होने लगता है। ठीक यही बात फारसी लिपि के सम्बन्ध में है। फारसी लिपि का भारत से या भारत-निवासी मुसलमान भाइयों से, धार्मिकता या जातीयता की दृष्टि से. कोई अद्भट सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इसने एक धार्मिक रूप धारण कर लिया है। यह लिपि-भेद दोनों भाषात्रों श्रीर जातियों में एकता नहीं होने देता। यदि यह लिपि-भेद का बखेड़ा आड़े न आता, तो भाषा में श्रीर उसके कारण हिन्दु सुसलमान जातियों में इतना भयद्वर श्रीर श्रनिष्ट भेद्-भाव कभी उत्पन्न न होता; हिन्दी उर्दू एक थीं, एक हो रहतीं।

लिपि की एकता का जब कभी प्रश्न उठता है, इसके लिये आन्दोलन किया जाता है, तो मुसलमान भाई, यही नहीं कि उसमें सहयोग नहीं देते

वल्कि उसका विरोध भी करते हैं। यह बात बड़े-बड़े विचारशील विद्रानों ने मान ली है कि भारत में जब तक एक लिपि का प्रचार न होगा तब तक न शिचा फैलेगी, न एकता होगी। स्वर्गीय जस्टिस शारदाचरण मित्र ने, इसी उद्देश से, "एक्लिपि-विस्तार-परिषद्" की स्थापना की थी ऋौर 'देवनागर' पत्र निकाला था; जिसमें वँगला, गुजराती, मराठी, नेपाली, तैलङ्गी, उड़िया, मलायालम्, कनाड़ी, तामिल, सिन्धी, पंजाबी, उर्दू, और हिन्दी इन सब भाषात्रों के लेख नागरी लिपि में ही छपते थे, भाषा उनकी बदस्तूर वही होती थी, सिर्फ लिपि देवनागरी रहती थी। पर सार्वजनिक प्रोत्साहन और सह-योग प्राप्त न होने से जस्टिस शारदाचरण का वह स्तुत्य प्रयन्न सफल न हो सका। जुरुरत है कि फिर इसके लिये एक बार प्रयत्न किया जाय, कम से कम हिन्दी और उर्दू की एकता के लिये और हिन्दुस्तानी बोलने वाली जनता में साहित्य और शिचा की अभीष्ट और यथेष्ट उन्नति के लिये इसकी नितान्त आवश्यकता है कि उर्दू हिन्दी दोनों की लिपि एक हो। यह बात मैं किसी पत्तपात ऋथवा हिन्दी वालों के सुभीते के खयाल से नहीं कहता, बल्कि इसकी उपयोगिता दुरदर्शी स्त्रौर विचारशील विद्वान सुसलमानों ने भी स्पष्टरूप सं स्वीकार की है। ऋरबी, फारसी और संस्कृत ऋादि अनेक भाषाओं के सुप्रसिद्ध विद्वान् 'तमद्दुने-हिन्द' के लेखक शम्सुल्डलमा जनाब मौलवी सय्यद ऋली साहव विलयामी उर्द लिपि के सम्बन्ध में लिखते हैं :-

" पहलवी और फारसी की नाई उर्दू भी उन अभागी भाषाओं में से जिनके अचर दूसरो जाति से बनाये गये हैं और जिन अचरों का भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। अर्थात् भाषा में जो शब्द हैं उनके लिये अचर अचर नहीं हैं किसी किसी शब्द के लिये तो बहुत से अचर हैं और किसी किसी शब्द के लिये तो बहुत से अचर हैं और किसी किसी शब्द के लिये अचर हैं ही नहीं। जैसे अरबी के 'से' और 'स्वाद' और 'सीन' तीनों से उर्दू में एक ही ध्वनि निकलती है। इन अचरों का काम केवल 'सीन' ही से चल सकता था। निस्सन्देह उन अरबी शब्दों का ध्यान करके, जो कि उर्दू में मिल गये हैं, इन अचरों का रहना आवश्यक है। परन्तु केवल

# हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

उर्दू के लिये उनका रहना अनावश्यक और निष्प्रयोजन है। अर्थान यदि कार्द मनुष्य उर्दू भाषा के वाक्यों को बोलता जाय और दूसरा कोई अरवी से अन-भिज्ञ मनुष्य उसे लिखता जाय तो जब तक कि उस लेखक का अर्था के इसलों का ज्ञान न हो वह केवल सुनकर शुद्ध नहीं लिख सकता। उर् अवसी में यह एक बड़ा भारी दोष है। यही हाल 'जे', 'जाल', 'ज्ञाद' और 'ज़ों' का और इसी प्रकार के उर्दू के दूसरे अन्तरों का भी है।

"इन आर्य भाषाओं के अत्तरों में बहुत ही उपयुक्त बात यह है कि इनतें स्वर मात्रा से दिखलाये जाते हैं। परन्तु सेमेटिक भाषाओं में स्वर कुल चिह्नों से दिखलाये जाते हैं जिन्हें जेर, जबर, पेश और तनबीन द्रायादि कटते हैं। अर्थात् आर्य भाषा में तो 'स्वर' शब्द का एक भाग है, परन्तु सेमेटिक भाषाओं में वह केवल एक ऐसा चिह्न है जिसका लिखना अथवा न लिखना लेखक की इच्छा पर निर्भर है, और लेखक इसे प्रायः छोड़ दिया करते हैं।

"इससे यह बात बिदित हो गयी होगी कि संगेटिक भाषा की पार्थना आर्य भाषा क्यों सरल है। आर्य भाषा में एक शब्द केवल एक ही अकार से पढ़ा जा सकता है। यदि इस शब्द में कोई शक्का उत्पन्न हो अकर्ना है जा केवल इसी कारण कि कोई अचर ठीक प्रकार से नहीं लिखा गया। योगिटिक भाषा में एक शब्द को तीन चार से भी अधिक प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे अरबी शब्द 'कतव' को तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं—'कुतव,' 'कुनुव' अथया 'कतव'। और इन तीनों में से कहाँ पर क्या पढ़ना चाहिये सो केतन प्राच्य-प्रवन्ध से ही ज्ञात हो सकता है। परन्तु यही शब्द यदि संस्कृत, लगांची या रूमी अचरों में लिखा जाय तो शक्का करने की आवश्यकता ही न पहेंची या रूमी अचरों में लिखा जाय तो शक्का करने की आवश्यकता ही न पहेंची जैसे उसका अशुद्ध अथवा दूसरे प्रकार से पढ़ा जाना असम्भव होगा। यही कारण है कि कोई मनुष्य चरवी को बिना उसके कीप और व्याकरण से विज हुए नहीं पढ़ सकता। परन्तु एक बालक भी अचर पहचानने के पश्चान ही

संस्कृत, यूनानी अथवा लेटिन भाषा की बिना अर्थ समसे और विना कठिनता के भली भाँति पढ़ सकता है।

"हम दिखला चुके हैं कि इस प्रयोग से प्रत्येक राब्द कई प्रकार से पढ़ा जा सकता है, और जब तक कि वह राब्द पहले ही से न मालूम हो तब तक उसका शुद्ध उच्चारण कदापि नहीं किया जा सकता, अतएव यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक लिखा हुआ राब्द एक कल्पित चित्र है, जिसके उच्चारण का उसकी लिखावट से कोई सम्बन्ध नहीं है, और यिद है भो तो बहुत थोड़ा। इससे यह भली भाँति समम में आ सकता है कि इस दूसरी जाति के अच्चर ने उर्दू की पढ़ाई को कितनी कठिन कर रक्खा है, तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी पाठशाला के बालकों को केवल शुद्धतापूर्वक पढ़ना सीखने में दो वर्ष लग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव मुसलमानों की विद्या-सम्बन्धी उन्नति पर पड़ा है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो दूसरी जाति में इतनी अविज्ञता कदापि नहीं है जितनी मुसलमानों में। और पढ़े-लिखे आदमियों की अधिक संख्या उन्हीं मुसलमानों में है जिन्होंने अपने को इस दूसरी जाति के अच्चरों के बन्धन से निर्मुक्त कर लिया है, अर्थात् सिंध, चम्बई और बंगाल के मुसलमानों में, जो अपनी भाषा को सिन्धी, गुजराती और बंगला के आर्य अच्चरों में लिखते-पढ़ते हैं।" \*

"देवनागरी लिपि की प्रशंसा केवल हम आर्थां की सन्तान ही नहीं कर रहे, इसके महत्त्व की साची हमको वाहर से भी मिलती है। 'एक-लिपि-विस्तार-परिषद्' के एक अँगरेज उपप्रधान ने अपनी वक्तृता में कहा था कि, ''देव-नागराचरों का सारे भूमण्डल में प्रचार होना चाहिये, क्योंकि इसके सदश सर्वाङ्गपूर्ण दूसरी कोई लिपि नहीं।" उसी परिषद् के एक मुसलमान उपप्रधान ( महाशय जिस्टस शर्भुदीन जज हाईकोर्ट कलकत्ता ) ने अपनी वक्तृता में

श्रीक्रेसर बब्रीनाथ वर्मा, एम०, ए०, काव्यतीर्थ, की 'हिन्दी श्रीर उदू',
 पृष्ठ म, १।

कहा था कि, "भारतवर्ष में मुसलमानों को 'क़ुरान शरीक' भी देवनागराचरों में ही छपवाना चाहिये।" \*

उर्दू लिपि के फंसट और भ्रामकता से तंग आकर उर्दू के बहुत से विद्वान् उसके सुधार या उसकी जगह कोई दूसरी लिपि अख्तियार करने का विचार करने लगे हैं। फारसी लिपि की जगह रोमन लिपि स्वीकार करने का भी प्रस्ताव उठा था। रिसाले 'उर्दू' में इस विषय पर कुछ लेख भी निकले थे। फारसी और उर्दू के लिये रोमन या लेटिन लिपि—( जिसमें अंभेजी छपती है)—उपयुक्त है या नहीं, इस पर विचार करते हुए 'उर्दू' के सुयोग्य विद्वान् सम्पादक ने लिखा है—

"हिन्दुस्तान में बहुत सी जवानें मरिव्वज (प्रचिति) हैं और श्रक्सर के खत (लिपि) एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर यह सब जवानें लातीनी (लेटिन, रोमन) हरूक श्रक्तियार करलें तो इनका सीखना किस क़द्र श्रासान हो जाय, और जो कुछ भी हो इस हिन्दी-उर्दू बहस का तो पाप कट जायगा।

"मुमे ('उर्दू' सम्पादक को) अकसर उर्दू की क़दीम किताबों के मुताले (अध्ययन) का इत्तकाक़ होता है। पुराने अलकाज के सही पढ़ने और सही तलक्कुज के द्रयाक्त करने में बड़ी दिक्कृत होती है। अगर लातीनी (लेटिन) या नागरी हरूफ़ में यह तहरीरें होतीं तो इतनी दिक्त न होती।" †

कारसी लिपि को इस अपूर्णता और पेचीदगी की दूर करने के लिये अंजुमन तरकी़-ए-उर्दू की ओर से एक आन्दोलन उठा है। इस विषय में 'इसलाह रस्मुलख़त' (लिपि-सुधार) के नाम से वहुत से विचारशील विद्वानों की सम्मतियाँ अंजुमन के तिमाही 'उर्दू' में प्रकाशित हुई हैं। इन सम्मतियों में अनेक विद्वानों ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनमें से अधिकांश उर्दू

<sup>\*</sup> चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति का भाषण, कार्यविवरण, प्रथम भाग, पृष्ठ १४।

<sup>† &#</sup>x27;उदू भास जुलाई सन् १६२६ ई०।

वर्गमाला (हरूक तहजी) में सुधार और संशोधन करने के सम्बन्ध में हैं, जो इस प्रकार के हैं—उर्दू के 'श्रालक बे' में कई हरकों की श्रावाज एक है, जैसे श्रालक (ا) श्रार ऐन (علم الم ) में श्रावाज एक ही है। इसी तरह 'ते' (علم الم ) की; 'से' 'सीन' श्रीर 'स्वाद' ( ث ث ث ث ) की श्रीर 'हे' श्रीर 'हे' (১ ८) की; 'जाल' 'जो' 'जवाद' श्रीर 'जो' (के हो श्रीर 'हें' श्रीर 'हें' की ज़रूरत के लिये सिर्फ 'श्रालक' 'ते, 'सीन' 'हें' श्रीर 'ज़ं' (हें की ज़रूरत के लिये सिर्फ 'श्रालक' 'ते, 'सीन' 'हें' श्रीर 'ज़ं' (हें की ज़रूरत के लिये सिर्फ 'श्रालक' 'ते, 'सीन' 'हें' श्रीर 'ज़ं' (हें की ज़रूरत के लिये सिर्फ 'श्रालक' 'तो' 'से' 'स्वाद' 'ज़ाल' 'ज़वाद' श्रीर 'ज़ं' (हें की लिखने में काम श्राते हैं। श्रालकर हैं। यह हफ़ 'सिफ़ श्रावी लफ़ज़ों के लिखने में काम श्राते हैं।\*

\* उद्दे में तो ग्रंबी ग्रलफ़ाज़ ग्राते हैं, ख़ासकर जिनके साथ 'ग्रल्' का मेल होता है, उनका सही तलफ़्कुज़ (ठीक उच्चारण), 'शम्सी' ग्रीर 'क़मरी' भेद न जाननेवालों के लिये, बहुत कठिन होता है। ग्रंबी के हरूफ़-तहज्जों (वर्णमाला के ग्रलर) ग्रहाइस हैं, जिनमें १३ 'हरूफ़ शम्सी' ग्रीर १४ 'हरूफ़ क्रमरी' कहलाते हैं।

हरूक शस्त्री—

س د د **د د س ش** ص ض ط ظ ن! = 13

हरूफ़ क़मरी—

ب ج ح خ غ ف ق ک ل م و ۱ ا ی ۱۹۶ =

जिस अरबी शब्द का आरम्भ किसी शम्सी हरफ़ से होता है, और उसके एवं अगर 'श्रल्' आता है तो अलिफ़ का उचारण होता है लाम का नहीं। इसके बदले में हरफ़ शम्सी को दिख हो जाता है—उसे तशदीद लग जाती हैं; जैसे उदीन الدين

श्रगर श्रल् से पहले भी कोई श्रन्तर या शब्द हो तो श्रल् का उचारण बिल-कुल नहीं होता, जैसे करीमुद्दीन ( کریم الدین ) नसीरुद्दीन ( نصیر الدین )

''उर्दू में बहुत से अलफाज़ ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका अरबी की असल और नसल से कोई तालुक नहीं, मगर फिर भी वह अरबी पोशाक पहन कर ऋरबी बने हुए हैं, जैसे—तोता, रज़ाई, सद, शस्त वग़ैरह ( الربابا رفيره شست صد رضائي) । तो क्या यह शब्द 'तो' श्रौर 'जवाद' से लिखे जाने के कारण अरबी बन सकते हैं ? हालाँ कि असूल तो यह माना गया है, 'जैसा देश वैसा भेषः' जिसकी मिसाल अतरीफल ( اطريفل ) अऔर शतर्रज (شطرنج ) में इस वक्त पाई जाती है, जब कि यहाँ से वह परदेश ( अरब ), में चले गये थे। मगर यहाँ तो अपने देश में रह कर भी परदेश का भेव तरक नहीं किया जाता है, ऋौर खुददारी के खैरनाद कह दिया गया है-आत्मसम्मान का तिलाञ्जलि दे दी है इसके खिलाफ खुद अरबी उन्नस्त (मूल अरबी) अलकाज मुन्दर्जे जैत (निन्नतिखित) किस तरह इस मसल के मिसदाक ( उदाहरण ) बनकर अपनी हरदिल अजीजी और सयासतदानी का सबूत दे रहें हैं, जिसमें एशियाई इतिहाद की सूरत भी नुमायाँ है। वह लफ्ज़ यह हैं: —क्रसाई ( قسائي ), सही ( سهي ), मसाला ( مساله ), सक्तील ( سفيل ), खैरसल्ला ( مساله ) गा यह भी कोई करीना है कि तलक्कुज़ तो एक आवाज़ में और नुमायश हो उसकी चार चार सूरतों में। तलफ्फुज़ के मैदान में यह कोतल घोड़े किस काम आ सकते हैं ? ..... फिर एक ऐन (عبد ) अब्द ( عبد ) में खीर शक्ल का है, बाद ( بعد ) में और वजे का और नजा ( بنع ) में ऋौर सूरत का,

इसी तरह जिस ग्ररबी लफ़्ज़ के शुरू का हरफ़ 'क़सरी' होता है और उसके पहले 'ग्रल्' श्राता है तो 'ग्रल्' का तलफ़्फ़ुज़ होता है, जैसे ग्रल् क़मर القسر

हाँ, अगर श्रल् के पूर्व कोई श्रन्तर या शब्द हो तो सिर्फ्र हरफ़ लाम का उच्चारण होगा, जैसे श्रब्दुलग़फूर( بالكل), बिलक्रेल ( بالغر )।

कदाचित इस श्रल् के लपेट में श्राकर ही लफ़्ज़ اعبدالافحور ( ईदुल्श्रज़हा ) सिफ़ हें हुंदुज़्ज़हा ( عبدالغجية ) मशहूर है ।

हालाँ कि देवनागरी के। इस शुतर गुरवगी ( ऊँट बिल्ली के गठजोड़े ) की हवा भी नहीं लगी।

"हमत्रावाज़ हरूक का (जिनका उच्चारण एकसा है) इखराज बज़ाहिर एक बड़ा मामला मालूम होता है, मगर जब कि इन त्रशकालो हरूक (त्रचरों की त्राकृति) पर न इसलाम का दारोमदार है न मुसलमानों की क्रौमियत का इनहिसार (त्राधार), तो यह चन्दाँ पसोपेश का मामला मालूम नहीं होता। खसूसन ऐसी सूरत में कि एक यक्षीनी त्रौर नक़द फायदा भी नज़र त्राता है।

"इन हरूफ का सबसे बड़ा फयदा मौजूदा हालत में यह कहा जा सकता है कि हरक लक्ष्म अपना शजर-ए-निसबत (वंशावली) साथ रखता है, ख्रीर फ़ौरन मालूम हो जाता है कि इस लक्ष्य का साहा क्या है ख्रीर किस लक्ष्य से मश्तक हुआ है - किस शब्द से बना है - जिससे हम इस लक्ष्य की इमला में ग़लतो नहीं करते। लेकिन जब तमाम हमत्रावाज हरूक खारिज होकर सब की जगह सिर्फ एक ही हरफ रह जायगा तो ग़लती का इमकान व एहतमाल भी न रह जायगा। लिहाजा यह फायदा महज़ 'कोह कन्दन व काह बरा उर्दन' ( खोदा पहाड़ निकला चूहा ) है। अगर यह कहा जाय कि जिस तरह अब अब्दुल अ्ज़ीम (عبدالمطيم ) के माने समक्त में आते हैं, इस तरह अब्दुल अजोम (ابدالزيم ) के साने समक्त में न आ सकेंगे। मगर यह भो कुछ वात नहीं है। रोटो, दुकड़ा, काराज़, द्वात, सुकेंद, सुर्ख़ वरौरा सदहा ( सैकड़ों ) अलकाज़ के मानी समक्त में नहीं आते, उस वक्त नामों के मानी समफ़ने की क्या ज़रूत पेश आयगी ? अब भी हजारों लक्ज हैं, जिनकी शक्ल उर्दू लिबास में नहीं पहचानी जाती श्रौर दूसरी जुबान के लुगत से पता लगाया जाता है। उस वक्त भी अरबी लुगत से ऐसे अलुकाज के मानी समक्त लिया करेंगे। \* यही बात 'उर्दू' के सुयोग्य सम्पादक ने 'हमारी

<sup>\*</sup> रिसाला 'उद्' मास अक्टूबर सन् १६२३ ई० में सरयद अलताफ़ हुसेन साहब काज़िम का 'इस्लाहे उद्' शोर्षक लेख।

ज़वान और ज़रूरियात ज़माना' शीर्षक अपने नोट में इस तरह वयान की है:—

"……एक श्रीर मसला भी ग़ौरतलब है, वह यह कि श्राया उर्दू हरू फतहज्ञों में हमश्रावाज़ हरूफ रखने की ज़रूरत है या नहीं। मसलन فض ا فض ط ا उर्दू में सव एक ही श्रावाज़ देते हैं, फिर क्यों न इस श्रावाज़ के लिए सिर्फ 'ज़ें' (;) रक्खी जाय श्रीर बाक़ों हरूफ़ ख़ारिज़ कर दिये जायँ? श्राहले श्ररब की ज़वान से 'ज़ों' ज्वाद श्रीर जाल के तलफ्फुज़ श्रालग श्रालग श्रदा होते हैं, मगर हिन्दी की ज़बान से सिर्फ एक ही श्रावाज़ निकलती है श्रीर इसके लिए 'जें' काफ़ी है।

"इस तजवीज़ के मुतालिक यह ऐतराज़ किया जाता है कि अगर यह हरूफ खारिज कर दिये गये तो बहुत से अलफाज़ की असिलयत मालूम न हो सकेगी, मगर अब भी तो हज़ारहा अलफाज़ ऐसे हैं कि जिनकी असिलयत सिर्फ लफ्ज़ों के देखने या सुनने से नहीं मालूम होती। जो तरीका उनकी असल दरियाफ़ करने के लिए अमल में आता है, वही इनके लिए बरता जाय। अलावा अलफाज़ वगैरा के असल की तहकीक लुग़ात नवीसों का काम है या मुहिक़िक जबान का। आम अहले जबान को इससे कुछ तालुक नहीं। दूसरा ऐतराज़ यह है कि अलफाज को तहरीर में मुशाबहत (समानता) पैदा होने से मानी में इल्तबास (सन्देह) पैदा होगा। लेकिन इस वक्त भी हमारी ज़बान में सदहा (सैकड़ें) अलफाज ऐसे हैं जो एकही तरह से लिखे जाते हैं, मगर मानी मुख्तिलक है, इस लिए दोनों ऐतराज कुछ ज्यादा काविल वक्तअत नहीं।" \*

<sup>\*</sup> रिसाला 'उद्' मास अक्टूबर सन् १६२२ ई०।

ऐसे शब्द जिनका उच्चारण और अर्थ एक है, परन्तु लिखे दो तरह से जाते हैं:—

| مثل<br>المسل े मिसल  | ر طیار<br>میار } तयार          |
|----------------------|--------------------------------|
| طشت<br>تشت }         | क्षेतरंज<br>क्षातरंज           |
| ), ।<br>), } ज्य     | डंब<br>क्रफ़्स<br>डंब <u>्</u> |
| رضائي<br>रज़ाई (رائي | طاش<br>नाश                     |
| इत्यादि, इत्यादि     | दांचांच } तन्तना               |
|                      | ्रथ्मीय तबाशीर<br>तबाशीर       |
|                      | ह्यांजन<br>संसाला<br>ह्यांजन   |
|                      | قيرصا<br>قيرسا!<br>عيرسا!      |
|                      | ्रूच्य } सही                   |
|                      | ्रे पहनक<br>सहनक               |

उदू में अरबी कारसी के कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो एकसा है पर इमला और अर्थ में भेद है, जैसे—

|                       |          | शब्द                | त्रर्थ                      |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| सवाब -                | <b>[</b> | ثواب                | वद्ला                       |
|                       | 1        | صواب                | ठोक, दुरुस्त                |
| <b>इसरार</b> {        | <b>_</b> | اسرار               | भेद, रहस्य                  |
|                       | 1        | اصرار               | श्रायह, श्रनुरोध            |
| मामृर                 | {        | مامور               | हुक्म दिया गया              |
|                       | į        | genero              | त्र्यावादी, बस्तो           |
| नजीर {                |          | نظير                | मिसाल, मानिन्द              |
|                       | j        | نذير                | डरानेवाला                   |
|                       |          | نفير                | श्राबदार, ताजा, यहूदियों के |
|                       | l        |                     | क्वील का नाम                |
| कसरत $\left\{  ight.$ | <b>\</b> | كثرت                | ज्याद्ती, अधिकता            |
|                       | 1        | کثرت<br>کسرت        | व्यायाम, वरजि्श             |
| सदा {                 | _        | صدا<br>سدا          | त्र्यावाज्                  |
|                       | 1        | سدا                 | हमेशा                       |
| त्रसराफ़ {            | 5        | اسراف               | फ़ज़ूलखर्ची                 |
|                       | ĺ        | اسراف<br>اصراف      | लफ्ज़ 'सर्फ' का बहुबचन      |
| नज्र -                | ſ        | نظر                 | दृष्टि                      |
|                       | ĺ        | نظر<br>ن <b>ڈ</b> ر | भेट                         |
|                       |          |                     |                             |

इसी प्रकार हजार ( حفر حفر ), सफ़र ( صفر سفر ), मतवूछ ( مطبوع متبوع ) इत्यादि, इत्यादि । ऐसे शब्द जो केवल नुकते के हेरफेर से कुछ के कुछ हो जाते हैं :-

| ग्रथं                   | शब्द |       |
|-------------------------|------|-------|
| सन्देशवाहक پینمبر       | نبي  | नबी   |
| बेटे بني                | بٺي  | बनी   |
| ( ابن کي جمع )          |      |       |
| केष فرهنگ               | لغت  | लुग़त |
| तारीफ़ تعریف            | نعت  | नात   |
| मिश्री, सन्जी مصري سبزى | نبات | नवात  |
| بيٿياں बेटिया           | بنات | बिनात |
| .खुदा                   | اعدا | खुदा  |
| <u>जु</u> दा            | جدا  | जुदा  |

उर्दू में 'ज़र', 'ज़बर', 'पेश' के जरा से भेद से एक ही शब्द के अनेक अर्थ और बहुबचन में भिन्नता:—

|       | बहुबचन    | श्रर्थ  | शब्द  |       |
|-------|-----------|---------|-------|-------|
| मलायक | كملائك    | فرشئته  | مَلَک | मलक   |
| मुलूक | مُثِّلُوك | بادشاه  | مَلک  | मलिक  |
| ममालक | مَسَالك   | ملک دیس | مثلک  | मृल्क |
| इमलाक | إملاك     | جاگير   | ملک   | ~ \   |

यही शब्द 'जोर', 'जबर', 'पेश' की जरा सी हरकत से इतने रूप श्रीर धारण कर लेता है:—

| मलुक  | مُلُک |
|-------|-------|
| मुलक  | مُنکک |
| मुलिक | مثلک  |
| मिलुक | مُلک  |
| ^     |       |
| मिल्क | ملک   |

यह थोंड़े से उदाहरण तो कारसी लिपि की सिन्द्ग्धता और भ्रामकता के उन शब्दों के सस्बन्ध हैं, जिनसे उर्दू भाषा भरी पड़ी है। कारसी लिपि में लिखे गये संस्कृत और हिन्दी शब्दों की जो दुर्दशा होती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका तो कुछ ठिकाना हो नहीं है। इसके भी कुछ उदाहरण सुनिये—

# उर्दू में दूसरी भाषा के शब्द

"कुल्लियाते वली" में हिन्दी के बहुत से ऐसे शब्द आये हैं,जिनका प्रयोग श्राजकल के उर्दू किव नहीं करते। कुल्लियाते वली के सम्पादक जनाव मौलवी अली अहसन साइब 'अहसन' मारहरवी ने ऐसे शब्दों की एक तालिका 'फरहङ्गे दीवाले वलों की सुर्ख़ी से अकारादि क्रम से दी है। उसमें उन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं। दीवान वली में एक जगह 'दाड़िम' शब्द आया है। दाड़िम शब्द संस्कृत का है और हिन्दी में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ अनार है। फारसी लिपि में 'दाल' और 'वाव' ( , , ) की शक्त बहुत मिलती जुलती है, कुछ यों हो ज़रा सा फ़र्क़ है, जो शिकस्ता लिखने में माल्म नहीं पड़ता। ऋहसन साहव ने दाड़िम को 'वाड़म' समक कर फ्रहंग में उसे 'वाव' की रदीफ में 'वाड़म' (ठ)) लिखकर अर्थ दिया है—"ग़ालिबन दकनी जवान में अनार को कहते हैं।" 'अहसन' साहब कयास या अटकल से मानी तक तो पहुँच गये, पर शब्द के स्वरूप के। न पहचान सके, और यह भी न जान सके कि 'वाड़म' शब्द दकनी का है या ठेठ संस्कृत वा हिन्दी का । ऋहसन साहब उर्दू फ़ारसी के सुप्रसिद्ध विद्वान, सुलेखक और सुकवि हैं। शाइरी में आप 'दारा' के जानशीन समभे जाते हैं। 'तारीख़ नसर उर्दू' आप ही ने लिखी है, मतलब यह की उर्दू साहित्य के आप प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ विद्वान् हैं। जब वह भी फारसी लिपि की भ्रामकता के कारण ऐसी भारी भूल कर सकते हैं, तो साधारण उद्<sup>९</sup> जाननेवालों का जि़क ही क्या है। वह जितना भी घोखा खायँ थोड़ा है।

कहा जा सकता है कि श्रहसन साहव संस्कृत या हिन्दी नहीं जानते,

इसिलए फ़ारसी लिपि में लिखे हुए 'दाड़िम' को 'वाड़म' पढ़ गये, इसिलए चन्तव्य हैं; पर हम देखते हैं कि हिन्दी के बड़े बड़े 'आचार्य' भी फ़ारसी लिपि में लिखा होने के कारण अपने हिन्दी संस्कृत शब्दों को पहचानने में कभी कभी भयानक भूल कर जाते हैं, इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए—

सञ्यद इन्शा की वह मशहूर कहानी जिसका जिक मौलाना आजाद ने 'आबे हयात' में किया है, और जो औरङ्गाबाद (दिच्चण) के तिमाही रिसाले 'उर्दू' में छप चुकी है, वह काशीनागरी प्रचारिणी सभा द्वारा नागराचरों में (संवत् १९८२ वि०) में भी प्रकाशित हुई है, जिसका सम्पादन सुप्रसिद्ध विद्वान् बाबू श्यामसुन्दर दास जी, बी० ए०, ने किया है। कहानी के आरम्भ में आपकी लिखी १८ पृष्ठ की एक भूमिका भी है। सैयद इन्शा ने अपनी कहानी में एक हिन्दी छन्द लिखा है, जिसका पाठ सभा की प्रति में पृष्ठ ३५ पर इस प्रकार है—

> जब छाँडि के करील कुञ्ज कान्ह द्वारिका माँ जाय छिपे। कुलधूत धाम बनाय घने महराजन के महराज बने, मोरमुकुट श्रौर कामरिया कछ श्रौर हि नाते जोड़ लिए। धरे रूप नए किए नेह नए श्रौर गइयाँ चरावन भूल गए॥

इस छन्द के दूसरे चरण का पहला पद 'कुलधूत' फ़ारसी लिपि की करामात का जीताजागता नमूना है, जिसने अनेक प्रन्थों के सम्पादक और लेखक ''आचार्य'' केा भी अम डाल दिया। मालूम ऐसा होता है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का पाठ फ़ारसी अचरों में छपी हुई उस प्रति के आधार पर छापा गया है, जिसकी प्रति का उल्लेख राय साहब ने अपनी भूमिका में किया है। यह 'कुलधूत' वास्तव में 'कलधौत' का जन्मान्तर है। फ़ारसी अचरों में कलधौत और कुलधूत (کل کھوٹ ) एक ही तरह लिखा जाता है, कलधौत शब्द संस्कृत का है, और अपने

तत्समरूप में हिन्दी में भी प्रचलित है, जिसका ऋर्य सोना-चाँदी दोनों हैं।\* इसका प्रयोग 'रसखान' के प्रसिद्ध सबैये में भी आया है—

''कोटिन हू कलघोत के धाम करील की छंजन ऊपर वारों।"

'इन्शा' ने भी इस शब्द का प्रयोग इसी रूप में और इसी अर्थ में किया है, 'कुलधूत' का तो यहाँ कुछ अर्थ ही नहीं वैठता, आश्चर्य है कि यह राजती (कलधीत का कुलधूत) 'इन्शा का काव्य' नामक पुस्तक में भी (जो उक्त सभा के एक विद्वान् सदस्य द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुई है) इसी रूप में ज्यों को त्यों मौजूद है। खैरियत गुज्रो कि 'गैया चरावन' ( گیا چراری ) का 'गथ्या चुरावन' नहीं हो गया।

संस्कृत नाम कारसी लिपि में कभी सही नहीं पढ़े जाते, कुछ से कुछ वनकर अजीव शकल अरूत्यार कर लेते हैं, उनके सममने और सही पढ़ने में कितनी दिक्क़तें पेश आती हैं, इसके भी कुछ नमृने सुन लीजिए—

"संस्कृत के अरबी और फारसी तराजुम" शीर्षक लेखमाला में शेख सुहम्मद इस्माईल (सेक्नेटरी श्रोरियंटल पन्लिक लाइनेरी, पानीपत) ने लिखा है— "……इससे पहले चन्द साल हुए सिर्फ मौलाना शिवली मरहूम ने

महा० गोहरण पर्विण ४०। ६

अपनी किताब 'तराजुम' में दूसरी ज़बानों के ज़ैल में संस्कृत के 'तराजुम' की मुख्तसर और सरसरी तारीफ बयान की है, शायद मौलाना मरहूम इसे कुछ मुफ़्स्सल बयान कर सकते, मगर संस्कृत कुतुब (किताबों) के नामों की सेहत और तलक्कुज़ अलफ़ाज़ से घबराकर इस फ़िकरे पर अपने मजमून के। ख़त्म कर दिया कि "मुबहम और गैर सहीहुत्तलफ़्फुज़ ( التلفط ) नाम लिखते लिखते में आजिज़ आ गया हूँ।"

'शिषली' साहव ने तंग आकर संस्कृत नामों का लिखना छोड़ दिया, लेकिन शेख ग्रुइम्मद इस्माईल साहव ने बड़ी खोज और परिश्रम के साथ तफ़सील से उन संस्कृत प्रन्थों के नाम लिखे हैं जिनके तर्जुमे अरबी और फ़ारसी में हुए थे, सगर फ़ारसी लिपि की आमकता के कारण संस्कृत प्रन्थों के नाम अक्सर कुछ के कुछ हो गये हैं, संस्कृत जाननेवाले भी उन नामों के। ग्रुश्किल से पहचान सकते हैं। जैसे 'सांख्य' का संखिया ( بری هم هندیا ) वृहत्संहिता का वरी हमहत्या ( بری هم هندیا )!

एक दूसरे विद्वान सज्जन जनाब हामिद जमाल साहब का 'बंगाली ज्बान पर मुसलमानों के ऋहसान' शीर्षक लेख रिसाला 'उर्दू' (जुलाई सन् ३०) में छपा है। यह लेख रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता के उर्दू ऋनुवाद की भूमिका का एक ऋंश है। 'उर्दू' के सुयोग्य सम्पादक ने ऋपने सम्पादकीय नोट में इस लेख की बड़ी प्रशंसा की है। लिखा है—

"मज़मून दर असल पढ़ने और दाद देने के क़ाबिल है।" इस प्रकार के उस 'प्रशंसित' लेख में संस्कृत शब्दों का रूप फ़ारसी लिपि में इस प्रकार दिया है—

गौड़ प्राकृत का گودا پراکرت (गौदा पिराकिरत)

इस शब्द पर फुट नोट है—'गौदा बंगाल को कहते हैं।' फिर पञ्च गौड़ ( सारस्वता: कान्यकुव्जा गौड-मैथिल उत्कला: ) का ऋर्थ समभाया है— 'पाँचों गोद के लोग سوار سوتا يعني پنجاب सवारस्रोता ( सारस्वत ) यानी पंजाब, کنیاکوجا یعنی تنوی कन्या क्रूजा (कान्यकुटज ) यानी क्ज्ञीज; کنیاکوجا یعنی تنوی بنگال गोद (गौड़ ) यानी वंगाल, کود یعنی بنگال मथीला کنو یعنی بنگال इतकाला, अलिफ़ के नीचे जेर का निशान लगा है—( उत्कल ) यानी उड़ीसा—यह सव मिलकर पाँच गौद कहलाते हैं।

इसी लेख में कुछ और शब्द भी इसी तरह के हैं—धर्माधिकारी का دهرمادهیکر (धर्माधीकर)। इस शब्द का अर्थ लिखा है का़ज़ी। पात्र का پخرا अथालीका— 'इमारत।' दमयन्ती का दमायन्ती, मधुर रसका मधुरा रस। चरडीदास का चाँदी दास, چاندی داس (लगभग १०-१२ बार यह शब्द इसी रूप में आया है ), नकुल का नकोला نجادی دیری طرا (चरडीदास का भाई), चातक का चटाका چربنی परवती, स्तित्री देवी का حراوتی دیری दिन अध्या है ), ज्ञानदेव का دنیال دیر दिनयाँ देव, आदि।

लिपि के इस दोष और लेखक की हिन्दी अनिभज्ञता ने "पढ़ने और दाद देने काबिल" मजमून की सूरत बिगाड़ दी है। मालूम ऐसा होता है कि अनुवादक बँगला भी नहीं जानते और उन्होंने रवीन्द्रनाथ के प्रन्थों के अँग्रेजी अनुवाद से काम लिया है।

फरान्सीसी विद्वान गार्सा द' तासी के व्याख्यानों का जो उर्दू अनु बाद 'उर्दू' पत्र में प्रकाशित हुआ है, उसमें भी हिन्दी संस्कृत नामों का, अनुवादक के हिन्दी न जानने के कारण, ऐसी ही दुर्दशा हुई है यथा—

| अमरुशतक        | का | أمر سكتا         | श्रमर सकता   |
|----------------|----|------------------|--------------|
| भक्तमाल        | का | بهگت مل          | भगतमल        |
| गीत गोविन्द    | কা | گيتا گوبند       | गीता गोबिन्द |
| <b>अग्रदास</b> | का | آگره د <b>اس</b> | श्रागरादास   |
| <u> अ.षा</u>   | का | ارچها            | ऊछा          |

चातक का चटाका, अप्रदास का आगरादास और चएडीदास का चाँदीदास पढ़ा जाना एक हिन्दी और बंगला न जानने वाले के लिए रोमन लिपि में ही संभव है। रोमन लिपि से संस्कृत राब्दों की नकल करने में, संस्कृत हिन्दी न जाननेवाले लेखक से ऐसी रालतियाँ अक्सर हो जाया करती हैं। 'कृवाइदे-उदू' के विद्वान लेखक मौलाना अब्दुल्हक साहब ने हिन्दी के किसी अंग्रेजी व्याकरण में 'तत्सम' राव्द लिखा देखा और उद्दे में उसकी नकल करते वक्त उसे 'टटसमा' ( قرض ) लिख दिया। 'कृवाइदे-उदूं' के पृष्ठ ३४ पर लिखा है—''बाज़ हिन्दी लक्ष्ज़ जो टटसमा यानी ख़ालिस संस्कृत के हैं।'' जो लोग भारतीय भाषाओं या हिन्दुस्तानी के लिए रोमन लिपि प्रहण करने की सिफ़ारिश करते हैं, वह रोमन लिपि की इस विचित्र लीला के जरा ध्यान से देखें।

हज़रत 'अकवर' मरहूस ने हिन्दी के मुताल्लिक एक शाइराना लतीका लिखा है। हिन्दी के विरोधियों का सममाया है। फ्रमाया है—

दोस्तो तुम कभी हिन्दी के मुखाितफ न बनो, बाद मरने के खुलेगा कि य' थी काम की बात। बस कि था नाम-ए-ऐमाल मेरा हिन्दी में , कोई पढ़ ही न सका मिल गई फ़िलफ़ीर नजात।

'म्रकबर' साहव हिन्दी और नागरी से ऋपरिचित थे। † इसी वजह

<sup>\*</sup> रोमन लिपि में चातक, अग्रदास, तत्सम श्रादि इस प्रकार लिखे जाते हैं:—

Chataka, Agradasa, Chandidasa, Tatsama.

<sup>ं</sup> एक बार जब मैं 'अकबर' साहब से मिलने उनके मकान इशरत मंज़िल में गया, तो मौलाना मीर .गुलाम अली साहब आज़ाद बिलआमी की फ़ारसी किताब 'सर्वेआज़ाद' दिखाकर बोले कि 'फ़ारसी कलाम के साथ इसमें कुछ हिन्दी कलाम भी है जो सहो पढ़ा नहीं जाता, समक्ष में नहीं आता, इसमें से कुछ हिन्दी कलाम

से उन्होंने हिन्दी के बारे में ज्राफत के पैराय में ऐसा खयाल जाहिर फरमाया है। वर्ना इन्साफ़ से देखा जाय तो यह वात फारसी उर्दू के हक में कही जा सकती है—उसी पर चस्पाँ होती है।

श्ररबी फ़ारसी लिपि सिर्फ़ भारतीय भाषाश्रों ही के लिए श्रनुपयुक्त नहीं है, टर्की श्रीर फ़ारिसवाले भी इससे तंग हैं, वहाँ भी इसके विरुद्ध श्रान्दोलन हो रहा है, टर्की में तो श्ररवी लिपि की जगह रोमन श्रजरों का रिवाज हो ही गया है, फारिस में भी इसके विरुद्ध चर्चा चल रही है। ईरान के

सुनाइये तो"। मैंने स्वय गुलाम नवी 'रसलीन' की हिन्दी कविता हिन्दी में पढ़ी थी, जो 'सर्वे श्राज़ाद' में भी दी हुई थी, इसलिए मैं उसे किसी तरह पढ़ सका श्रीर उसका मतलब भी उर्दू में समकाया। सुनकर बहुत ख़ुश हुए श्रीर कहने लगे—

"श्राज हिन्दू-मुसलमान हिन्दी उद् के लिए भी लड़ते हैं, दूसरी बातों के सिवा ज़बान का सवाल भी लड़ाई का सबब बन रहा है। देखिये, यह पहले मुसलमान शाहर श्रद्धी-फारसी के श्राला दर्जे के शाहर होने के बावजूद हिन्दी में भी कैसी श्रच्छी शाहरी करते थे। काश मुक्ते भी हिन्दी श्राती होती तो मैं भी हिन्दी में कुछ लिखता।"

मैंने श्रर्ज़ किया कि इतना तो श्राप श्रव भी कर सकते हैं कि हिन्दी के श्राम फ़हम श्रवफ़ाज़ (जिन्हें श्राजकल उर्दू के !शाइर श्रीर सुनशी मतरूकात की मद में दाख़िल करके विला वजह छे।इते जा रहे हैं, श्रीर उनकी जगह फ़ारसी श्रवी के सुश्किल श्रवफ़ाज़ हूँड हूँडकर इस्तेमाल करते हैं, ) श्रपने कलाम में कसरत से दाख़िल कीजिए, जिससे दूसरे भी उसकी तक़जीद करें; ज़वान श्रीर सलीस श्रीर श्रामफ़हम हो जाय। इस पर फ़र्माया—

"मुनासिव तो यही है, पर श्रफ़सोस है मुक्ते हिन्दी श्राती नहीं, वर्ना मैं ज़रूर ऐसा करता, हिन्दी श्रा जाय तो श्रापके मशवरे पर श्रमल करूँ। केाई हिन्दी दाँ दोस्त इसमें इमदाद करे, तो हो सकता है। श्राप मुक्ते हिन्दी सिखा दीजिए।" शिन्स मिर्ज़ा मलकम खाँ नाजिमुदौला ने 'कुक्षियाते मलकम' जिल्द अव्वल में फारसी लिपि के विरुद्ध चौबीस दलीलें दी हैं, और फारिसवालों से इसे छोड़कर कोई दूसरी लिपि यहण करने की अपील की है। 'कुक्षियात मलकम' सन् १३२५ हिजरी (१९०७) में तेहरान में छपा था।\*

## शैलीभेद

हिन्दी उर्दू को दो भिन्न भागों में विभक्त करने का एक कारण शैलीभेद भी हुआ है। शैलोभेद व्याकरण भेद और लिपिभेद आदि का ही परिणाम है—भेद के इन कारणों की मौजदगी में ऐसा होना ऋनिवार्य था। इसकी नींव श्रव से बहुत पहले पड़ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में डा० जान गिलकाइस्ट के प्रयक्त से दोनों भाषात्रों का भेद मिटाने के लिए हिन्दी उर्द में जो पुस्तकें तयार कराई गई थीं, उनमें भी शैलीभेद स्पष्ट रूप में मिलता है। यही नहीं कि उन पुस्तकों को लिखनेवाले मीर अम्मन और पं० सदल मिश्र श्रादि की शैलियों में असमानता है, बल्कि हिन्दी श्रीर उद्दे के इन लेखकों में भी आपस में शैली का भारी भेद मौजूद है। जिन लेखकों पर अरबी, फ़ारसी का गहरा रंग चढ़ा हुआ था, उनकी रचना में हिन्दी या हिन्दुस्तानी की जगह श्ररबी श्रौर फारसी शब्दों की बहुतायत है। श्रक्सर मुहावरे भी वैसे ही हैं। "फिसाने अजायब" की मुक़क्का इबारत का भी रंग कहीं कहीं भलक रहा है। इधर पं० सदल मिश्र खौर पं० लल्लू जी लाल की रचनात्रों में भी कुछ ऐसी ही बात पाई जाती है। उनकी भाषा में ब्रजभाषा ख्रौर संस्कृत की पुट है। प्रयक्ष करने पर भी वह अपनी भाषा को हिन्द्रस्तानी नहीं बना सके, श्रौर न मीर श्रम्मन की बोली में श्रपनी बोली ही मिला सके।

यदि व्याकरण और लिपि आदि के भेदों को दूर कर दिया जाता, तो दोनों भाषाओं को एक रूप देने में सफलता सम्भव थी। उस दशा में शैलीभेद उत्पन्न ही न होता। यदि होता भी तो उतना ही होता जितना बंगला और

<sup>\*</sup> मौलवी महेशप्रसाद त्रालिम फ्राज़िल की 'मेरी ईरानयात्रा', पृष्ठ २३४-३४।

गुजराती के हिन्दू मुसलमान लेखकों की शैली में है। उस नगएय शैलीभेद से बंगला श्रीर गुजराती में हिन्दी उद्दू के समान दो सर्वथा विभिन्न दिशाश्रों में चलनेवाली शैलियाँ उत्पन्न नहीं होने पाई। हिन्दी उर्दू में यह शैलीभेद कुछ विचित्र रूप में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इसको दूर करने का समृह रूप से कभी कोई प्रबल प्रयव नहीं किया गया।

प्रारम्भ में यह भेद इतना न था। ज्यों ज्यों हिन्दी उर्दू के साहित्य में वृद्धि हुई, उसी अनुपात से रौली भेद भी बढ़ता गया। अब तो यहाँ तक नौवत पहुँच गई है कि इसके कारण हिन्दी उर्दू विलकुल ही दो जुदा भाषाएँ वन गई हैं। इस भेद की उत्पत्ति के कारणों पर और इतिहास पर विचार कर लेना आवश्यक है। भाषा की इन दो शाखाओं में भेद उत्पन्न हो जाने पर भी पहिले कि और लेखक आज कल के किव लेखकों से समम्दार और समन्वयवादी थे। पहले उर्दू किवयों ने हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल बड़ी वेतकल्लुकी से किया है। इसी प्रकार हिन्दी के किवयों ने अपनी भाषा को कारसी अरवी के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से विश्वत नहीं रक्खा। इसके कुछ उदाहरण भी दोनों भाषाओं की किवताओं से, आगे दिए गए हैं।

प्रचलित ठेठ हिन्दी शब्दों का बहिष्कार श्रीर उनकी जगह श्रप्रचलित श्रर्या, फारसी या संस्कृत शब्दों की भरमार भाषा-भेद का एक प्रधान कारण है। यह प्रवृत्ति पहले नहीं थी। उर्दू के पुराने किव श्रीर लेखकों ने श्रपनी रचनाश्रों में ठेठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग बड़ी श्रधिकता से किया है। उर्दू में कठोर फारसी श्रर्या शब्दों के प्योग का प्रचार लखनऊ स्कूल है, दिल्ली के किव श्रीर लेखक भाषा के विषय में बड़े उदार थे। दिल्ली के मुकाबिले में जब लखनऊ वालों का स्कूल कायम हुआ, तो उन्होंने जान बूक्कर दिल्ली की भाषा से श्रपनी भाषा का पलड़ा भारी करने के लिये 'मतरूकात' का नया कानून जारी करके उर्दू भाषा का 'कायाकल्प' कर डाला! ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण मौलाना हाली ने श्रपने दीवान के मुकदमे (श्रालोचनात्मक विस्तृत भूमिका) में यह बतलाया है:—

"......जब दिल्ली विगड़ चुकी और लखनऊ से जमाना मुवाफिक हुआ और दिल्ली के अकसर शरीफ खानदान आर एक आध के सिवा तसाम नामवर शोरा (कविगण) लखनऊ ही में जा रहे श्रौर दौलत व सरवत के साथ उल्या क़दोमा (प्राचीन विद्यात्रों) ने भी एक खास हद तक तरकी की, **उस वक्त** नेचरल होर पर ऋहले-लखनऊ को जरूर यह खयाल पैदा हुआ होगा कि जिस तरह दौलत श्रौर मन्तिक व किलसका (तर्क श्रौर दर्शन) वगौरा में हमको फौकियत ( महत्ता ) हासिल है, इसी तरह जवान श्रौर लबी-लहजे में (उच्चारण और टोन) में भी हम दिल्ली से फायक़ हैं, लेकिन जवान में फौक़ियत साबित करने के लिये जरूर था कि अपनी और दिल्ली की जबान में कोई श्रमर मावडल्-इम्तियाज ( भेद्सचक बात ) पैदा करते, चॅकि मन्तिक व फिलसफा व तिव (चिकित्साशास्त्र त्रायुर्वेद ) व इल्मे-फलाम (वाक्य-मीमांसा ) वरौरा की अमारसत (योग्यता अभ्यास ) ज्यादा थी, खुद बखुद तबीयतें इस बात की सकतजी हुई कि बोलचाल में हिन्दी यलकाज रक्ता-रक्ता तर्क और उनकी जगह अरबी अलकाज कसरत से (अधिकना से) दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि सीधी सादी उई उमरा ( अमीरों ) और अहले-इल्म ( विद्वानों ) की सोसाइटो में मतरूक ( निषिद्ध ) ही नहीं हो गई, विक जैसा सकात से ( मौतविर लोगों से ) सुना गया है, मायूव ( दृषित समाज ) श्रौर बाजारियों की गुफ़्गू समक्षी जाने लगी, श्रीर यही रंग रक्षा-रक्षा नज्म श्रीर नसर पर भी ग़ालिब आ गया। नज्म में 'जुरअत' और 'नासिख़' के दीवान का और नसर में 'बाग्रोबहार' और 'किसाने अजायब' का मुक्ताविला करने से इसका काफी सब्त मिलता है।"\*

#### **मतरूकात**

'मतहकात' के क़ानून ने उर्दू के दायर को हिन्दुस्तानीपन की दृष्टि से बहुत ही तंग कर दिया है, यहाँ तक कि उर्दू के जिस कवि और लेखक ने हिन्दी

<sup>\* &#</sup>x27;शेरोशाइरी' पर हाली का सुक्रहमा, ए० १४८-४६।

अलकाज् के इस्तेमाल से श्रीर हिन्दुस्तानी खयालात के इज़हार से ज़बान की वसत्रव त्रार तरकी देने का काविल क़द्र काम किया, उसे ही 'श्रहले ज्वान' फहरिस्त से खारिज कर दिया गया—जबान के बारे में उसे मुस्तनद नहीं माना गया। मिसाल के लिये मियाँ नज़ीर की लीजिये। इन्साफ से देखा जाय ती उर्दू शाइरों में एक मियाँ नज़ीर ही ऐसे हुए हैं, जिन्होंने क्या जवान श्रीर क्या खयालात और तलमीहात के लिहाज़ से ठेठ हिन्दुस्तानीपन का हक श्रदा किया है। नजीर के हम खालिस हिन्दुस्तानी शाइर कह सकते हैं। उनका कलाम हिन्दुस्तानीपन का वेहतरीन नमूना है । हिन्दुस्तानी त्योहार, रस्मोरिवाज, मेले-ठेले स्रोर सारतीय सामाजिक जीवन का जैसा सचा सही स्रोर जीता जागता खाका अपनी नज्मों में मियाँ नजीर ने खींचा है, श्रौर जितने हिन्दुस्तानो शब्दों और सहाबरों का अधिकता से प्रयोग उन्होंने किया है, उसकी मिसाल किसी भी उर्दू या हिन्दी लेखक के यहाँ नहीं मिलती। उन्होंने हिन्दुस्तानी कविता की सिर्फ नींव ही नहीं डाली विलक उसकी एक शानदार इमारत भी खड़ी कर दी है। उनके इस म्रादर्श उपकार को ध्यान में रखकर हिन्दुस्तानीपन के हामियों और क़ौसियत के पुजारियों का फर्ज था कि वह उनकी पूजा करते, मगर अफ़-सोस है कि इस जुर्भ में उर्दू के धनी लोगों की खुद्परस्ती ने उन्हें 'सुस्तनद' श्रीर 'श्रहतेज्वान' शोश्ररा की विरादरी से ही खारिज कर दिया।

मौलाना हाली ने अपने मशहूर मुक्दिमें मीर 'श्रनीस' के बारे में लिखते हुए मियाँ नजीर का जिक्ने-खैर इस तरह किया है—

'आज कल यूरोप में शाइर के कमाल का अन्दाज़ा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोअरा से किस कदर ज्यादा अलफाज ख़ुश सलीकगी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किये हैं। अगर हम भी इसी की मीआरे-कमाल (योग्यता का आदर्श) करार दें, तो भी भीर 'अनीस' के। उर्द शाअरा में सबसे बरतर (श्रेष्ठदम) मानना पड़ेगा। अगर्चे नजीर अकबरा-बादी ने शायद मीर 'अनीस' से भी ज्यादा अलफाज़ इस्तेमाल किये हैं, मगर उसकी जुवान के। अहले-जुवान कम मानते हैं; बखिलाफ मीर 'अनीस' के,

• उसके हर लक्ष्ज और हर मुहावरे के श्रागे सबको सर मुकाना पड़ता है।"— ( पृष्ठ १८२ )।

मतरूकात के क़ानृन का उर्दू शाइरी पर क्या असर हुआ, इसके मुता-ल्लिक मौलाना अब्दुलहक साहब की राय है:—

"…… बाद के उर्दू शोश्वरा पर फ़ारसी का रंग ऐसा ग़ालिब श्वाया कि यह ख़सूसियत उर्दू शाइरी से बिलकुल उठ गई और रफ्ता-रफ्ता बहुत से हिन्दी श्वलफ़ाज़ भी ज़बान से ख़ारिज हो गये श्वीर उस्तादी श्रलफ़ाज़ के मत-रूक करने में रह गई।

'''ंंं बाद में ऐसे अदीव (साहित्यिक) और शाइर धाये, जो मये-शीराज़ (फ़ारसी) के मतवाले थे। इन्हें जो चीज़ें अजनबी और गैर-मान्स और अपने ज़ौक़ के खिलाफ़ नज़र आईं, वह उन्होंने चुन-चुनकर फेंक दीं और बजाय हिन्दी के फ़ारसी अन्सर (अंश) ग़ालिब आ गया। इसमें 'वली' और उसके हम-असर भी एक हद तक क़ाबिले इलज़ाम हैं।..... इस ज़माने में मौलवी हाली एक ऐसे शाइर हुए हैं, जिन्होंने उद्दें में हिन्दी की चाशनी देकर कलाम में शीरीनी पैदा कर दी है, मगर हम-असर शोअरा (समकालीन कवियों) में इसकी कुछ क़दर न हुई।"

श्राज कल उर्दू-ए-मुश्रङ्का के तरफ़दार श्रीर विशुद्ध हिन्दी के ठेकेदार उर्दू में हिन्दी लफ़ज़ों की मिलावट श्रीर हिन्दी में श्ररबी फ़ारसी शब्दों की खपत पर नाक-भों चढ़ाते श्रीर श्रापत्त करते हैं, \* पर इस तरह की मिलावट

"वक्त मुक्त पर दो कठन गुज़रे हैं सारी उम्र में, श्रापके श्राने से पहले श्रापके जाने के बाद।"

दूसरे साहब, जो पास बैठे सुन रहे थे, बोले, शेर तो उम्दा है, लेकिन इसमें लफ़्ज़ 'कठन' सक़ील है, इससे ज़बान की फ़्साहत में फ़रक़ था गया। ग़ालबन् शाहर ने 'गराँ' या थ्रीर कोई लफ़्ज़ मौज़ूँ किया होगा; किसी हिन्दीवाले ने उसके बजाय 'कठन' बनाकर शेर के फ़्साहत के दर्जें से गिरा दिया।

<sup>\*</sup> एक मरतवा एक साहब ने यह मशहूर शेर पढ़ा-

अवसे बहुत पहले प्रारम्भ हो गई थी, जिसके सवृत में 'अमीर . खुसरो' और 'शकरगंज' की कविता के यह नमूने मौजूद हैं:—

"ज हाले मिसकीं मक्न तग़ाफल. दुराय नैना बनाय बतियाँ: किताबे-हिजराँ न दारम ऐ जाँ. न ले हो काहे लगाय छतियाँ। शबाने-हिजराँ दराज़ चूँ जुल्फो-रोज़े-वसलत चुँ उस्र कोताह: सखी पिया के। जो में न देखूँ, तो कैसे कार्ड अँधेरी रतियाँ। यकायक श्रज़ दिल दो चश्म जाद, बसद फ्रेबम् बबुई तसकीं; किसे पड़ी है जो जा सुनावे, पियारे पी का हमारी बतियाँ। चु शमश्र सेाज़ाँ चु ज़री हैराँ, ज मह थाँ मह बगरतम् आखिरः न नींद नैनाँ न ग्रंग चैना. न श्राप श्रावें न भेजें पतियाँ। बहक रोज़े-विसाले दिलबर. कि दाद मारा फरेब 'खुलरी'; से। पीत मन की दुराय राखों, जो जान (जाय) पाऊँ पिया की घतियाँ।"

**%** % %

ज़रगर-पिसरे चू माह पारा, कुछ घड़िये सँवारिये पुकारा: नक्दे-दिले-मन गिरफ़्तो विशिकस्त , फिर कुछ न घड़ा न कुछ सँवारा।"

—श्रमीर खुसरी

"वक्तं-सहर वक्तं-सुनाजात है, खंज दराँ वक्तं कि बरकात है। नक्रस मबादा कि बिगोयद तुरा, खुरप चे खंजी कि श्रभी रात है। बा-दमें-खुद हमदमा हुशियार बारा, सोहबते-श्रगायार खुरी बात है। बा तने-तनहा च र वी जी ज़र्सी, नेक श्रमल छन कि वही सात है। पन्द 'शकरगंज' व दिल जाँ शिनो, ज़ाया मक्रन उम्र कि है हात है।

—शेख फ्रीदुहीन 'शक्रगंज'

इस प्रकार की कविता संस्कृत कवियों ने भी की है—संस्कृत में हिन्दी भाषा के पदों का पैवन्द लगाया है। एक कवि ने तो फारसी कियापदों की बड़ी ख़ूबसूरती से संस्कृत पद्य में खपाया है। इसके उदाहरण—

> ''उन्नर्शार्दिता या कहुकान् कषायान् , न चेत्पिबेत्किं वह वैद्य ! देयस् । निवोध हंसी-मधुर-प्रचारे ! यहाँ बनफ्रशा शरवत पिलावे।'' ''पित्त-तापित-शरींर-चल्लरी , सा सखी वह हशीस दवाई।

श्रीपधं श्रमु सृगात्ति मनोज्ञं, जा गुलाव-गुलक्ष्मद खनादे।"

—रामकृष्ण कवि

%}

₿

%3

''त्वत्कीतिवंग्टा 'रसीद' जलिं 'तर्सीद' विशानलात् , ऊर्ध्वं चा थ 'परीद' 'दीद' हिमगुं 'चस्पीद' तच्छान्तये । मत्वेनं हि कलिङ्कनं हिजपितं 'तरकीद' चाधुन्वती, पचौ तारिकतं 'कुनीद' गगनं स्फारै: सुधा-विन्दुभिः ।"

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उर्दू के पुराने किवयों ने अपनी किवता में हिन्दी पदों का खुले दिल से प्रयोग किया है। हिन्दी शब्दों का उन्हों ने उर्दू से भिन्न टकसाल बाहर नहीं समका। इसके कुछ उदाहरण 'वली', 'सीदा', 'मीर' और 'इन्शा' की किवता से नीचे दिये जाते हैं। मतरूकात का कानून यद्यपि इन किवयों से पहले 'सौदा' के उस्ताद शाह 'हातम' के वक में

'करदन' मसदर (धातु) भूतकाल में उत्तम पुरुष के एक वचन में 'कर्द' होता है 'कुनीद' नहीं। पर मालूम होता है किव ने अनुप्रास-निर्वाह के लोभ में पड़ कर 'रसीद' 'तरकीद' आदि कियापदों से तुक मिलाने की धुन में 'कुनीद' कर दिया है।

<sup>\*</sup> इस संस्कृत सूक्ति में रसीद, तसींद, परीद, दीद, चस्पीद, तर्कीद, कुनीद, ये कियापद कारसी मसदर रसीदन, तर्सीदन, परीदन, दीदन, चस्पीदन, तर्कीदन और करदन् के भूतकाल के रूप किन ने, अनुप्रास की समदा का ध्यान रखकर, प्रयुक्त किये हैं। संस्कृत के हार में फारसी के जवाहर जह दिये हैं!

जारी हो चुका था, लेकिन तब तक उसका अमल दरामद इस सख्ती से नहीं हुआ था, उर्दू में हिन्दीपन का रंग मौजूद था। आप देखेंगे कि हिन्दी शब्दों के मेल से इन किवताओं की कसाहत और बलागत में कोई कमी नहीं आई, बलिक इनकी मधुरता कुछ बढ़ ही गई है:—

#### 'वली'

साया हो मेरा सब्ज़ बरंगे-परे-तूती, गर ख़्वाब में वो नौख़ते शीरीं-बचन आवे। फ़सीहाँ ख़त्क़ के सारे तुक्के शीरीं-बचन कहते, पिशानी रोज़े-रोशन और ज़ुक्फ काली रैन कहते।

( पृष्ठ ३२० )

न मिल महताब में भी किससू ऐ चन्द्रबद्न हरगिज़, तजल्ली में तेरा य' मुख ग्रहै ख़ुरशैद महशर का।

( पृष्ठ ३२१ )

खींचें श्रापस में श्रॅं खियाँ मने जूँ कुहले जवाहर, उरशाक के गर हाथ वो ख़ाके-चरन श्रावे। चाहो कि हो \* 'वली' की नैन जग में दूरबीं, श्रॅं खियाँ में सुरमा पीर की ख़ाके-चरन करो। चाहो कि पी के पग तले श्रपना वतन करो, श्रव्वल श्रपस कूँ इज्ज़ में नक़शे-चरन करो। तेरी निगाह की तेग़ सुँ हैं खाहबे-संग्राम राम।

( ब्रह ३४६ )

<sup>\*</sup> इसी तरह के हिन्दी और हिन्दी-फ़ारसी मिश्रित शब्दों के बीसियों नमृने 'वली' की शाइरी में मौजूद हैं। 'वली' ने 'शकर-बचन,' 'न्रे-नैन' (न्रचश्म के बजाय), 'जामे-नैन' आदि शब्द भी अपनी भाषा में इस्तेमाल किये हैं।

## हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

इरक तेरे की आग में ख़ुरशीद, सिर सूँ ले पग तलक हुआ है अगन।

( 모명 국 8도 )

#### 'सौदा'

म्राह इस दिल ने तजा नंगा हया के। वरना, क्या क्या बातें हैं तुम्हारी कि हमें याद नहीं।

( पृष्ठ ३३० )

छुटना ज़रूर मुख पै है .जुरुफ़ निसयाह का, रोशन बग़ैर शाम न हो चेहरा माह का दुज़्द श्रीर ठगमार रहज़न हुस्न राहे-इश्क़ में , नक़्द जानोजिन्स दिख के दख़्ख क्या निरवाह का।

(पृष्ठ २४६)

न दे दिल श्रातिशीं रुख़सार पर सौदा तू श्रव क्योंकर, वो शोला देखकर मैं होगया चितभंग श्रातिश का।

( पृष्ठ २४० )

गहे . खूने-जिगर गह श्रश्क गाहे लख़ते-दिल यारो , किसूने भी कहीं देखा है य' विस्तार रोने का ।

(पृष्ठ २४१)

था ख़ुदा के वास्ते इस बाँकपन से दरगुज़र , कल में सौदा यूँ कहा दामान गहकर यार का।

( पृष्ठ २४२ )

मुख पर य' गोशवारा मोती का जलवागर है, जैसे क़िरान बाहम हो माह मुश्तरी का।

( प्रष्ठ २४४ )

श्राने से फ़ौजे-ख़त के न हो दिल कूँ मुख़िलसी, बँधुश्रा है ज़ुल्फ़ का य' छुटाया न जायगा।

( पृष्ठ २४६ )

## हिन्दो, उदू श्रीर हिन्दुस्तानी

पैकाँ जो तन में खटके हैं सो इलाज उसका , काँटे का पर ,िवरह के चारा नहीं ख़िलश का।

( पृष्ठ २४७ )

तरकश उलेंड सीना श्रातम का छान मारा , मिज़गाँ के बान ने तो श्रर्जुन कार्हुबान मारा ।

( पृष्ठ २४६ )

लव ज़िन्दगी में कब मिले इस लब से ऐ कुलाल, साग़र हमारी खाक के। मध करके गिल बना।

( पृष्ठ २६४ )

शिज़ाले-दस्त की हरचन्द हें श्रवला-फोरब श्रांखें , पर श्राँखियों का तेरी ऐ थार उनमें छुन्द क्योंकर हो ।

( पृष्ठ ३४२ )

नागन का इस ज़रूफ़ की मुक्तसे रंग न पूछो क्या हासिल, ख़्वाह थी।काली ख़्वाह थी पीली बिसने श्रपना काम किया।
( पृष्ट ३०४ )

मुहब्बत के करूँ भुजबल की मैं तक़रीर क्या यारो, सितम परवत हो तो उसको उठा लेता हूँ जूँ राई।

( দৃষ্ঠ ३७८ )

दुख दिहन्द श्रीर भी हैं, लेक' किस्ने कोई, दिलसाभी दरप-ए-श्राज़ार कहीं देखा है।

( 28 3== )

जले है शमा' से परवाना श्रीर मैं तुम से, कहीं है महर भी जग में कहीं वका भी है।

( ७३६ छट्ट )

# हिन्दो, उर्दे और हिन्दुस्तानी

जिस दिन तेरी गढ़ी की तरफ़ दुक पवन वहीं, मैं त्रापको जला के करूँ ख़ाक तो सही।

( पृष्ठ ३६२ )

सौदा वतन को तजकर गरदिश से श्रास्माँ की, श्रावार-ए-गरीवी है इतनी मुद्दतों से।

( पृष्ठ ३६४ )

बुलबुले-नालाँ व दर्दे-इरक कुछ माकूल है, साँस ले सकते नहीं जिनके विरह की सुल है।

( पृष्ठ ३६६ )

वर्गे-गुल जिस तरह भड़कर वाय से, पंस पर बुलबुल के त्रावे चाव से।

सौदा की हिन्दी गजल

निकज के चौखट से घर की प्यारे जो पट की श्रोमल ठिटक रहा है, सिमट के घट से तेरे दरस की नयन में जी श्रा श्रटक रहा है। श्रान ने तेरे बिरह की जब से मुलस दिया है कलेजा मेरा, हिंचे की घड़कन में क्या बताऊँ य' कीयला सा चटक रहा है। जिन्हों की छाती से पार बड़ीं हुई है रन में वो सूरमा हैं, बड़ा वो सावन्त मन में जिसके बिरह का काँटा खटक रहा है। मुभे पत्तीना जो तेरे मुख पर दिखाई दे है तो सोचता हूँ— य' क्योंकि स्रज की जीत श्रागे हर एक तारा छटक रहा है। हिलोरी यों ले न श्रोस की बूँद लग के फूलों की पंखड़ी से, उम्हारे कानों में जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है। कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पाणी, न जानूँ पेड़ी की धौल हूँ मैं जो मुभसे मुख्ला मटक रहा है। कम्मू लगा है न श्राते जाते जो बैठकर दुक इसे निकालूँ, सजन! जो काँटा है तुक गली का सो पग से मेरे भटक रहा है।

कोई जो मुक्स य' पूछता होय क्यों तू रोता है कह तो हमसे, हर एक थ्राँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है। गुनी हो कैसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनों से लगा है ध्यारे, ग्यान परवत भी है जो उसका तो छोड़ उसकी सटक रहा है। जो बात मिलने की होय उसका पता बता दो मुक्ते सिरीजन! तुम्हारी बटियों में श्राज बरसों से यह बटोही भटक रहा है, जो मैं ने 'सौदा' से जा के पूछा तुक्ते कुछ श्रपने भी मन की सुधबुध, य' रोके मुक्तसे कहा किसी की जटक में जट की जटक रहा है।

( দৃষ্ট ২৩৭)

\* 'सौदा' ने हिन्दी में भी कुछ किवता की है। इनकी पहेलियों की भाषा हिन्दी ही है। मरिसयों में उन्होंने कुछ दोहे बनाकर भी खपाये हैं। यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं है, पर इससे 'सौदा' के हिन्दी-ज्ञान का सबूत मिलता है। मरिसयों में आये हुए उनके कुछ दोहे यह हैं:—

कारी रैन डरावनी घर तें हो इ निरास ।
जंगल में जा सो रहे कोऊ आस न पास ॥
वैरी पहुँचे आहक तेरी देहजी पास ।
वेग ख़बर लो या नबी ! अब पत की नहिं आस ॥
खीज खीज चहुँ ओर से पड़े वह जालम टूट ।
वेवों कें। डरपाय के ले गये घर के लूट ॥
कहै हरम सर पीट कर खाकर अपनी लाज ।
माटी में तु रल गये। दीन दुनी के ताज ॥
खोयों ते नें नीर बिन नबी के मन को चैन ।
जालम तेरे हाथ से प्यासा गया हुसैन ॥

# हिन्दो, उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी

## मीर तकी मीर

\* त्रोखी हो गई सब तदवीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारिये-दिल ने श्राख़िर काम तमाम किया।

( पृष्ठ १४)

छाती से एक बार लगाता जो वो तो मीर, बरसों य' ज़ख़्म सीने का इमको ुन सालता।

( 멸명 3도 )

दुख अब फ़िराक़ का हमसे सहा नहीं जाता; फिर इस प' ज़ुल्म य' है कुछ कहा नहीं जाता।

( पृष्ठ २१ )

रखा कर हाथ दिल पर श्राह करते, नहीं रहता चिराग़ ऐसी पवन में।

( 명명 ৩도 )

ख़ाली शिगुफ़्तगी से जराहत नहीं कोई, हर ज़ड़म याँ है जैसे कली हो विकस्त रही।

( 58 380 )

श्रातिशे-इश्क ने रावन के। जलाकर मारा, गरचे लंका सा था उस देव का घर पानी में।

( पृष्ठ २ १ १ )

<sup>\* &#</sup>x27;स्रोखी लफ्ज़ 'चोखी' की ज़िद है—उसके मुकाबिले का लफ़ज़ है। श्रव तक बोला जाता है। मीर की कुलियात (नवलिक्शोर प्रेस, चौथा एडीशन, १६०७) में भी यही पाठ है। इस ठेठ पाठ को बदल कर श्रव कुछ लोगों ने 'उलट हो गईं' पाठ बना लिया है।

क्यों कर न चुपके चुपके यों जान से गुज़रिये, कहिये विथा जा उससे बातों की राह निकले।

( पृष्ठ २४३ )

क्या जिख्ँ बख़्त की बरगश्तगी नाजों से मेरे, नामाबर मुक्तसे कबूतर भी चपरजाता है।

( पृष्ठ ३२१ )

इस आहु-ए-रमीदा की शोख़ी कहें सो क्या, दिखलाई देगया तो छलावा सा छल गया।

( पृष्ठ ३३०)

ख़ाना याबादी हमें भी दिख को यों है यारज़ू, जैसे जलवे से तेरे घर श्रारसी का भर गया।

( पृष्ठ ३३१ )

शब इक शोला दिल से हुआ था बुलन्द, तने-ज़ार मेरा भक्षम कर गया।

( पृष्ठ ३३३ )

इससे ज़्यादा होता न होगा दुनिया में भी मचलापन , मीन किये बैठे रहते हो हाल हमारा सुनकर तुम।

( पृष्ठ ३४६ )

दिल की तह की कही नहीं जाती नाजुक है इसरार बहुत , ऋंछुर तो हैं इश्क़ के दो ही लेकिन है इसरार बहुत।

( पृष्ठ ३७१ )

मिलने वाले फिर मिलियेगा है वह श्रालमे-दीगर में, मीर फ़क़ीर के ख़ुख है यानीं मस्ती का श्रालम है श्रव। ( पृष्ठ ३८१)

# हिन्दी, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी

१०५

है उसकी हरफ़े-ज़ेर-लवी का सभों में ज़िक्र , क्या बात थी कि जिसका य' बिस्तार हो गया।

( पृष्ठ ३७ )

इस गुसीले से क्या किस्की निभे , मिहरवानी है कम श्रुताव बहुत।

( पृष्ठ ६७ )

ष्राज कल वेक़रार हैं हम भी, बैठ जा चलनेहार हैं हम भी।

( पृष्ठ १२६ )

कत बारे हम से उससे मुलाकात हो गई, दो दो बचन के होने में इक बात हो गई।

( पृष्ठ १२७ )

उसके फ़रोग़े-हुस्न से कमके हैं सब में नूर, शम-ए-हरम हो या कि दिया सोमनात (थ) का।

( पृष्ठ १४६ )

भरी थी आग तेरे दर्दें-दिल में मीर ऐसी तो ,

कि कहते ही सजन के रोबरू कासिद का सुँह आया।

है मीर जिगर दुकड़े हुआ दिल की तिपश से ,

शायद कि मेरे जीव प' अब आन बनी है।

ग़ाफिल में रहा तुभ से निपट ताब जवानी ,

ऐ उन्न गुज़िस्ता में तेरी क़द्र न जानी।

अचम्भा है अगर चुपका रहूँ सुभ पर अताव आवे,

अगर क़िस्सा कहूँ अपना तो सुनते उसको ख़्वाब आवे।

# हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी

### 'इन्शा'

दिल में समा रहा है यूँ दाग़े-इश्क श्रपने, जिस तरह कोई भैारा होवे कँवल में बैठा।

( पृष्ठ ३ )

बैठता है जब तुँदीला शेख़ आकर बड़म में , एक बड़ा मटका सा रहता है शिकम आगे धरा।

( 58 38 )

लिपट कर किश्नजी से राधिकाजी यों लगीं कहने, मिला है चाँद से ए लो ! श्रॅंधेरे पाख का जोड़ा। श्रपना दिले-शिगुफ़्ता तालाव का कँवल था, श्रफ्तेस त्ने ज़ालिम ऐसे कँवल के तोड़ा। लेनी है जिन्से-दिल तो ज़ालिम तो श्राज ले चुक, पढ़ जायगा वगरना फिर कल को इसका तोड़ा।

( पृष्ठ २७ )

इंशा य' ग़ज़ल मैंने पढ़ी जिस सकान पर , वहाँ से भरेभतृले उगे वाह के दरहत।

( पृष्ठ ३१ )

उधर तो गंगा इधर जनना बोच तिरवेनी , धजब तरह का है तीरथ पराग पानी पर ।

( पृष्ठ ६१ )

कल तुमको देखते ही लजालू की तरह से , यक बारगी सिमट गई इस ग्रंजमन की बेल ।

( पृष्ठ ८२ )

इंशा य' नौडरूसे गज़ल हाथ क्या लगी , गोया कि अब मढ़े चढ़ी अपने सुख़न की बेल ।

( पृष्ठ =३ )

मिज़गाँ में गुथे हैं क़तराते-श्ररक ख़ुशी के, क्या श्राज बन्धनवार वॅंधे हैं व दरे-चरम।

( पृष्ठ वरे )

अस्त जारोबकशी करते हैं यहाँ पत्तकों से, काबा कव पहुँचे हैं मैख़ाने की सुधराई के।

( 25 333 )

राधका के। चैन क्या श्रावे कन्हैयाजी बग़ैर, वाक़ई काफ़्र उड़ जावे श्रगर फ़िलफ़िल न हो।

( 58 334 )

चमकते चाँद के हैं गिर्द जिस तरह तारे, श्रजब मजा है तेरे मुखडे पर पसीने का।

( 58 880 )

साँबलेपन पर गज़ब है धज बलन्ती शाल की, जी में है कह बैठिये श्रब 'जै केन्हेयालाल की।' हैं वो जोगी नेहिंगर श्रवधृत जिनके सामने, बालका देवे-जन्ँ वहशत-परी है तालकी। क्यों न श्रंगारे उद्याले फिर वो इंशा रात की, है हमारी श्राह शांगिर्द श्रागिया-वेताल की।

( पृष्ठ १६३ )

ऐ श्ररके-गर्भ कर मेरे दिख का इखाज कुछ, मशहूर है कि चाट का पानी से धाारये।

( 58 100 )

य' कारखाना देखिये हुक भ्राप भ्यान से, बस मीन खींच जाइये यहाँ दम न मारिये।

( यह १७६)

# हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

नये धानों की सी खेती की तरह से इन्शा, डहडही श्रीर हरी हूँ तो भला तुम्क का क्या।

( प्रष्ठ १८८ )

सैकड़ों श्राँखें कन्हैया बन के ग़ीता खा गईं, क्योंकर इन्शा नाफ़ की तेरी न समर्भे ब्रह्मकुएड ।

( 88 388 )

इस पदमनो प' श्राँखों के भेंगों की भीड़ है, होगी किसी परी में न इस तनतने की बास ।

( प्रष्ठ १६६ )

बाम्हन के लड़के खोल के पोथी बिचार तो, मुक्तसी परी भी होगी केाई इन्द्रलोक में।

( पृष्ठ २०१)

# हिन्दी कविता में फ़ारसी-अरबी शब्द

उर्दू किवता में हिन्दी शब्दों के प्रयोग के नमूने आप देख चुके। श्रब पुराने हिन्दी महाकिवयों के काब्य में भी अरबी फ़ारसी शब्दों के उदाहरण देखिये। उन्होंने किस उदारता और आत्मीयता से विदेशी शब्दों की अपने काव्य में स्थान दिया है। हिन्दी किवयों में कोई भी किव ऐसा न मिलेगा, जिसकी किवता ऐसे प्रयोगों से श्रब्धती हो; पर हम यहाँ सिर्फ सूर, तुलसी श्रार बिहारी के काव्यों से ही कुछ नमूने चुनकर देते हैं। हमारे कथन की पृष्टि के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त होंगे:—

#### सूरदास का एक पद

साँचे। सो बिख धार कहावै। काया ब्राम मसाहत करिकै, जमा बाँधि ठहरावै॥ मनमथ करै कैद श्रपने में, ज्ञान जहतिया बावै। माँडि माँडि खरिहान क्रोध कें।, पोता भजन भरावै॥ षटा काटि कसूर मर्म के, फरद तले ले डारे।

निरचय एक असल पे राले, टरे न कबहूँ टारे॥

किर अवारजा प्रेम प्रीति के, असल तहाँ खतियाये।

दूजी करे दूरि किर दाई, नेक न तामें आये॥

सुजमिल जोरेध्यान कुल्लका, हिर सों तह ले राले।

निर्भय रूपे लोभ छांड़ि के, सोई बारिज राले॥

जमा खर्च नीके किर राले, लेखा समुम्मि बताये।

सूर आप गुजरान मुहासिब, ले जवाब पहुँचाये॥

व्रजभाषा के मर्भज्ञ श्री वियोगी हरि जी ने, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिये सङ्गलित 'संचिप्त सूरसागर' में लिखा है :—

" सूरदास ने विद्युद्ध व्रजभाषा के साथ-साथ फारसी शब्दों का भी श्रच्छा प्रयोग किया है। " उन्हुळ फारसी शब्द नीचे दिये जाते हैं, जिनका प्रयोग सूरसागर में हुआ है।"

## वह शब्द यह हैं:--

| मसाहत    | नकीव  | त्रसल     | साविक जमा | स्याहा |
|----------|-------|-----------|-----------|--------|
| मुसाहिब  | सही   | जवाव      | वरामद     | साफ    |
| गुजरान   | केंद  | वासिलवाकी | लायक      | माक    |
| मुजमिल   | जमा   | मुहासबा   | दामनगीर   | निशान  |
| मुहरिर   | नौबत  | द्स्तक    | ग़रीव     | मुहकम  |
| मुस्तौको | शोर   | फौज       | बेहाल     | सुलतान |
| दीवान    | निवाज | इत्यादि । |           |        |

श्री सूरदास जो ब्रजभाषा के 'श्रहले ज्वान' थे, श्रपने ठेठ तद्भव श्रौर तत्सम शब्दों की उनके पास कमी न थी। वह चाहते तो इन विदेशी शब्दों को अपनी कविता की वाटिका के पास न फटकने देते, पर वह तो परम उदार वैष्णव थे, शरणागत श्रङ्गोकृत का परित्याग कैसे करते ?

## तुलकीदास

गई बहोरि गरीवनिवाज् । सरल सबल साहिव रघुराज् ॥ नाम अनेक गरीवनिवाजे । लोक वेद वर विरद विराजे ॥ लोकहू वेद खुसाहिव-रोती । विनय सुनत पहिचानत श्रीती ॥ गनी गरीब श्राम नर नागर। पंडित मृढ मलीन उजागर ॥ समुक्ति सहिम मोहि श्रपडर श्रपने—

स्ताहव सील निधान । टूरि फराकरुचिर सेा घाटा । फराक = फ़राख़, चौड़े ।

इत्यादि अनेक शब्द फारसी अरबी के तुलसीदास जी के समय हिन्दी में मिल गये थे। गोस्वामी जी ने ऐसे शब्दों का वहिष्कार नहीं किया उन्हें अंगीकार कर लिया। अपर के शब्दों में सुसाहिब-रीति पर ध्यान देने योग्य है, इसमें अरबो 'साहिब' शब्द के साथ संस्कृत का 'सु' उपसर्ग ही नहीं जोड़ा, 'रीति' के साथ उसका समास भी किया है।

## बिहारी की सतसई

बहि जोबन श्रामिल जौर बहो इजाफा कीन किवलनुमा लों दीठ उपनी बही बलाइ श्रागे कीन हवाल नागर नर न सिकार दई दई सु कबूल श्रव सुँह श्राहि न श्राह कीन गरीबनिवाजिबी ए बदरा बदराह दिपति ताफ़ता रंग विख वाखन की फौज कोक वाख हजार परी परी सी टूट ड्योही बसत निशान ते ती स्मित जोर दीनेहू चसमा चखन दिये लोभ-चस्मा चखन खेब प्रेम चौगान परयो रहों दरबार जरी केरे गोरे बदन जो गुनही तो रखिये राख्यौ हियो हमाम खूनी फिरे खुस्याल दरपन के से श्रीरचे घटत हग-दाग लिखत बैठ लाकी सबी गहि गहि गरब गरूर खरे श्रद्व इठला हटी कालबूत दूती विना नाजुक कमला वाल श्रपनी गरजन बोलियत भूषन पायंदाज

जिन श्रादर तो श्राव

मनो गुलीवंद ृंबाब की

"कहलाने एकत वसत श्रहि मयूर मृग वाव
गुल्लाला रँग नैन
वादि सचावत स्रोर खिब वेनी के दाग

स्पर परेई संग
वचै न वड़ी सबील हू

फ़तै तिहारे हात

मनमथ नेजा नोक सी

\* कहलाने 'कहलाना' का बहुबचन श्रीर श्रिह मयूर मृग बाव का विशेषण है। 'काहिल' शब्द श्ररबी का है। इसका श्रर्थ सुस्त या श्रवमेंग्य है; इसी से काहिली श्रीर उससे 'कहलाना' बना है 'श्रानाद' ने 'श्रावे-हयात' में लिखा है— 'काहिली से कहलाना।' इसके उदाहरण में 'मजबूर' का यह शेर इस टिप्पणी के साथ दिया है। देखना किस ख़ूवसूरती से फ्रेलमरतक के बिठाया है—

> बातें देख ज़माने की जी बात से भी कहलाता है, ख़ातिर से सब यारों की 'मजबूर' ग़ज़ब कहलाता है।''

बिहारी ने भी इसी श्वर्थ में इसका प्रयोग किया है। बिहारी के इन्छ टीका-कारों ने 'कहलाने' का पदच्छेद करके ''किसिलिये'' श्वर्थ किया है; मालूम नहीं उन्होंने यह दाविही प्राणायाम किस लिये किया है ?

† इसी तरह 'सपर' (सफर ) का हाल है। किसी ने पर-सहित धौर किली ने सपर निर्वाड क्षर्थ किया है। हिन्दी के इस विशुद्धतावाद के युग में भी हिन्दी के महाकवि 'शङ्कर' ने श्रपनी रचना में श्ररबी फारसी शब्दों का प्रयोग किस खूबसूरती से किया है, सो सुनिये:—

"देखिये इमारते मज़ार दुनिया के सारे,
रोज़े ने कही तो शान किसकी न रद की।
हीरा पुखराज मोतियों की दर दूर कर,
शिक्कर' के शैल की भी सूरत ज़रद की॥
शौकत दिखादो जमुना के तीर शाहजहाँ,
श्रागरे ने श्रावरू इरम की गरद की।
धन्य मुमताज़ वेगमों की सरताज,
तेरे नूर की नुमायश है चाँदनी शरद की॥

\* \* \*

लैला के शुतर का न जरस बजेगा यहाँ,

ख़ाक न उड़ेगी कहीं मजनूँ के बन की।
शीरीं के कलाम की भी तलख़ी चखोगे नहीं,

टाँकी न पहाड़ पै चलेगी केहिकन की॥

कामकन्दला के नाच गाने की लताफ़्त में,

गाँठ न खुलेगी माधवानल के मन की।

गाठ न खुलगा साधवानल क मन का। कब्बन की चाह छोड़ कब्बनी श्रकिब्बन कें।,

'शङ्कर' दिखावेगी लगावट लगन की॥''

**% % %** 

''बाग की बहार देखी मौसिमे-बहार में तो, दिखे-श्रन्दजीव की रिकाया गुलेतर से। हाय चकराते रहे श्रासमाँ के चक्कर में, तौ भी खौ खगी ही रही माह की महर से॥ श्चातिशे-मुसीवत ने दूर की कदूरत के।,

वात की न बात मिली लड़ज़ते-शकर से।

'शङ्कर' नतीजा इस हाल का यही है बस,

सची श्चाशिकी में नफ़ा होता है जरर से॥

—पं॰ नाथूराम शङ्कर शर्मा 'शङ्कर'।

रान्दों के अयोग में हिन्दी के वर्तमान किव लेखक वड़ी अतिरिक्त उदारता से काम लेते रहे हैं। भारतेन्दु वावू श्री हरिश्चन्द्र से लेकर आचार्य महावीरअसाद द्विवेदी जी तक हिन्दी के सभी सुधारक और सुलेखक फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का व्यवहार अपनी हिन्दी रचना में वरावर करते आ रहे हैं। हिन्दी के विज्ञ पाठकों से यह बात छिपी नहीं है, इसलिये इसके उदाहरण देना यहाँ अनावश्यक है।

उर्दू-ए-सुत्राला के कुछ कठमुल्ला हिमायितयों की तरह हिन्दी में भी विशुद्धतावादियों का एक सम्प्रदाय है, जो फारसी अरवी शब्दों के प्रयोग पर हिन्दी-भाषा के शील-विनाश की दुहाई देकर 'अब्रह्मण्यम्' 'शान्तंपापम्' 'प्रतिहतम् मङ्गलम्' की पुकार मचाता रहता है—ऐसे शब्दों के प्रयोग पर प्रतिवाद और आपित करता है, मानो गिरि-नदी के उत्तुङ्ग-तरङ्ग समृद्धवेग प्रबल प्रवाह के अपने विरोधरूपी बालुका के बाँध से रोकना चाहता है। परन्तु परम सन्तोष का विषय है कि श्रीमती काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के हिन्दी-शब्द-सागर ने इस सम्प्रदाय के प्रकृति के प्रतिकृत प्रयत्न पर पानी फेर दिया है, अर्थात् अरबी कारसी के हजारों शब्दों को अपने हिन्दी शब्दसागर में सम्मिलित करके प्रकारान्तर से इस वात की व्यवस्था दे दी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हिन्दी में निन्दनोय या निषद्ध नहीं है। क्योंकि हिन्दी भाषा के केष में ऐसे शब्दों के स्थान मिलने का यही तो अर्थ है कि वे शब्द भी अब हिन्दी ही के हैं। हिन्दी के मन्दिर में अप्रतिहत प्रवेश का इन्हें वैसा ही अधिकार है जैसा हिन्दी के ठेठ तद्भव या विशुद्ध तत्सम शब्दों को है, अन्यथा

यह शब्द हिन्दी-शब्द-सागर में, जो हिन्दी भाषा का ब्रहत्-काय कोष है, कैसे स्थान पा सकते थे ? (क्योंकि कोषकारों ने या उसके विद्वान् सम्पादक ने उन शब्दों के इस प्रकार आत्मसात् कर लेने के कारणान्तर का कहीं निदेश नहीं किया है।)

हिन्दी शब्दसागर से कुछ ऐसे शब्द यहाँ उद्धृत करते हैं, जो उस बड़े सागर के कितपय बिन्दुओं के समान है। यह समस्त शब्द-सागर ऐसे ही शब्द-बिन्दुओं से भरा पूना है। 'फरहंगे-आसिफ्या' में ७५८४ अरबी के और ६०४१ फ़ारसी के उन शब्दों की तालिका दी है, जो उर्दू शब्दों में शामिल हो गये हैं। हम सममते हैं, फरहंग के इन शब्दों में से शायद ही कोई शब्द बचने पाया होगा, जो हिन्दी शब्दसागर के विशाल कलेवर में न समा गया हो। हिन्दीवाले अपनी मातृभाषा हिन्दी के शब्द-भरडार को इस आशातीत बृद्धि और पूर्ति पर समुचित गर्व कर सकते हैं। इस शुभ और प्रशंसनीय प्रयत्न के लिये हिन्दी शब्दसागर के विधातृगण हिन्दी-प्रेमियों के हार्दिक धन्यवाद, बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं।

## शब्द-तालिका

| श्रारास्ता      |
|-----------------|
| त्राराइश        |
| श्राराजी        |
| <b>ट्या</b> रजू |
| श्चारजूमन्द     |
| श्चारजा         |
| श्राजार         |
| श्राजिज         |
| श्रायद्         |
| श्रामोखता       |
| श्रामेजिश       |
|                 |

# हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

इजमाली श्रामालनामा इजराय आफत इजलास आफताव **आजुर्द**गी इजहार श्राजुर्दा इजाजत **याजम्दा** इजाफा इज़ार ऋहद इजारवंद **अहद्नामा** इजारदार त्रासूदा श्रासूद्गी इजारा त्राक्रवत इकराम इक़रार श्रासान

श्रासाइश इजाला हैसियत उर्फी

श्रासमान इङजत इंतक़ाल इज्जतदार इंतज्ञाम इतमाम इतमीनान इंतजार इन्तहा इतलाक इस्तेमाल इदत इस्तेदाद इताञ्चत इख़फ़ाय वारदात इत्तफाक इत्तफाक्रन् इख़राज इत्तफ़ाक़िया इख़लास इंग्लियार इत्तिहाम इनफ़िकाक इंख्तिलाफ

इजमाल इन्सान

# हिन्दो, उदू और हिन्दुस्तानो

इन्सानियत दरकिनार इनाम दरखास्त इनायत दरगाह ईजा दरगुजर

द्रख्त

# सितारे हिन्द और भारतेन्दु

वर्तमान हिन्दी गद्य के सुधारकों में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द् आर भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र अगुआ थे। हिन्दी की हिन्दुस्तानी का रूप देने की केशिश राजा साहब ही ने की थी। पहले राजा साहब और भारतेन्द्र दोनों एक ही ढँग की भाषा लिखते थे, फिर दोनों की प्रणाली में भेद हो गया। राजा साहब बोलचाल की ओर भुके और भुकते-भुकते उर्दू के दंग में आ गये, अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिकता से करने लगे। इससे दोनों में मतभेद हो गया, जिसने आगे चलकर विरोध का रूप धारण कर लिया। राजा साहब ने ऐसा क्यों किया, इसका भेद फेडरिक पिकांट साहब के उस पत्र से माल्म हो सकता है जो उन्होंने भारतेन्द्र हरिश्चन्द्रजी की, उनके किसी पत्र के उत्तर में, लिखा था। उस पत्र का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा:—

१ जनवरी १८८४

''प्रिय बन्धो

आपसे एक पत्र मिलना मुक्ते परम सुख है। ""राजा शिवप्रसाद बड़ा चतुर है। बीस बरस हुए उसने सोचा कि ऋँगरेजी साहबों के कैसी कैसी वातें अच्छी लगती हैं। उन सब बातों का प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिये बड़े चाव से उसने काव्य के छौर अपनी हिन्दी भाषा की भी बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। उसके उपरान्त उसने देखा कि हिन्दी भाषा साल पर साल पूज्यतर होती जाती थी तब उसने उर्दू और हिन्दी के परस्पर मिलाने का उद्योग किया, बहुतेरे

श्रॅंगरेज लोग जानते हैं कि उन दो भाषाश्रों का मिश्रित होना सब से श्रेष्ठ बात होगी। क्योंकि वैसी संयुक्ता से सारे हिन्दुस्तान के लिये एक ही भाषा निकलेगो। मेरी समफ में वैसा बोध मूर्खता की बात हैं। तो भी इसमें राजा शिवप्रसाद की मांत ठीक है कि इन दिनों गद्यरचना काव्य-रचना से उत्तम है। क्योंकि गद्य-रचना से कृषि शिल्प कर्म व्यापार सेतु बनाना घर बनाना धातु भूमि से निकालना इत्यादि काम का बोध हो सके। इसके स्थान काव्य-रचना से केवल कल्पनाशिक की उत्कृष्टता हो सके। श्रॅंबेज लोग करने पर श्रपने हृद्य लगाते हैं इससे यदि श्राप काव्य को छोड़कर किसी क्रिया सम्बन्धी प्रसङ्ग लगें सरल हिन्दी गद्यरचना पर श्रपना मन लगावें तो शिवप्रसाद के पद से श्राप श्रागे बढेंगे। इन बातों पर भली भाँति सोचियेगा। .....

श्रापका परम मित्र फ्रेडरिक पिकांट"

बाबू हरिश्चन्द्र विद्युद्ध हिन्दी लिखनेवालों में आदर्श माने गये हैं। किर भी उन्होंने हिन्दी में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का बायकाट नहीं किया। वह अपने लेखों में ऐसे शब्दों का ही प्रयोग नहीं करते थे, उद्दे के पद्य भी उद्धृत कर देते थे। भारतेन्द्र उर्दू के भी बहुत अच्छे किव थे। 'रसा' तखल्लुस था उनका एक शेर है:—

"तौसने-उम्रे-रवाँ यक दम नहीं रुकता 'रसा', हर नफ़स गोया इसे इक ताज़ियाना हो गया।"

"श्रॅंगरेज़ी विद्याधियों की समक्त में निषट खेद की बात है कि हिन्दू ग्रन्थकर्ता श्रपने ग्रन्थों के बनाने में ऐसी सामान्य हिन्दी बातें काम में नहीं लाते जैसे कि वे श्रपने ही घरों में दिन दिन बोला करते हैं। इसके स्थान बहुतेरे ग्रन्थकर्ता इतना कुछ संस्कृत हिन्दी से मिला करते हैं कि हिन्दी का प्राय संस्कृत ही हो जाता। मैं श्रत्यन्त सुख से देखता हूँ कि श्रापके ग्रन्थों पर वैसा दोष लगाना श्रसम्भव है।"

<sup>\*</sup> श्रपने २० मार्च सन् १८८३ ई० के पत्र में पिकांट साहब भारतेन्दुजी की भाषा की सुबोधता के सम्बन्ध में लिखते हैं:—

वह हिन्दी में उर्दू का गद्य भी लिखते थे। इसका नमूना ".खुशी" पर वह लेख है, जिसका कुछ खंश द्यागे उद्धृत है :—

'.खुशी'— "हस्ब दिलख्वाह आसूदगी की 'ख़ुशी' कह सकते हैं याने जो हमारे दिल की ख्वाहिश हो, वह कोशिश करने से या इत्तिफाकिया वग़ैर कोशिश किये वर आवे तो हमको ख़ुशी हासिल होती है। ख़ुशी जिन्दगी के फल को कहते हैं, अगर ख़ुशी नहीं है तो जिन्दगी हराम है। क्योंकि जहाँ तक ख़याल किया जाता है मालूम होता है कि इस दुनिया में भी तमाम जिन्दगी का नतीजा खुशी है।

इसी ख़ुशी के हम तीन दर्जे कायम कर सकते हैं याने आराम, ख़ुशी और लुत्फ; आराम वह हालत है जिस में तकलीक का एक हिस्सा या बिल्कुल तकलीक रक्त हो जावे। ख़ुशी वह हालत है जिसमें आराम का हिस्सा तक-लीक की मिक़दार से ज्याद: हो जाय। और लुत्क वह हालत है जिसमें तक-लीक का नाम भी न बाक़ी रहे।

खुशी तीन किस्मों में बँटी है याने दीनी खुशी, दुनियवी खुशी श्रीर ग़लत खुशी।

दीनी ख़ुशी अपने अपने मजहब के उक़दें ( अक़ीदें ) मुताबिक कुछ उक़ अलग है, मगर नतीजा सब का एक ही है याने इतात दुनियवी से छूट कर हमेश: के वास्ते परमेश्वर की क़ुर्बत मयस्सर होनी ही अस्ली ख़ुशी है। हम लोगों में परमेश्वर का नाम सत् चित् आनन्द है और लोगों के नेक अक़ीदें के मुताबिक परमेश्वर का नाम रूप सब बिल्कुल लतीफ है इसी से उसकी याद में लुत्क हासिल होता है। उपनिषद में एक जगह सब की ख़ुशी का मुक़ाबिला किया है। वह लिखते हैं कि ख़ुशी जिन्दगी का एक जुज़े आज़म है और दुनिया में जितने मख़लूक़ात हैं सब ख़ुशी ही के वास्ते मख़लूक़ हैं। इसी सब ख़िलकत में जानदारों की बनावट और लियाक़त के मुताबिक ख़ुशी बँटी हुई है, कीड़ा सिंक इस बात में ख़ुश होता है कि एक पत्ते पर से दूसरे पत्ते पर जाय, चिड़ियों की ख़ुशो का दर्जा इससे कुछ बड़ा है याने इधर उधर

परवाज करना वोलना वर्गेरः। इसी तरह अखीर में आदमी की खुशी विनस्वत और जानवरों के वहुत वढ़ी चढ़ी है, आदमियों में भी विनस्वत वेवकूकों के समभदारों की खुशी का दर्जः ऊँचा है। आदमियों की खुशी से देवताओं की खुशी वहुत ज्यादः है। इस लंबी चौड़ी तक़रीर का खुलासा उन्होंने यह निकाला है कि सब से ज्यादः और लतीक परमेश्वर है उसमें कितना लुक्क और खुशी है जो हम लोग नहीं जान सकते। इसी से अगर हम लोगों के। खुशी और लुक्क की तलाश है तो हम लोगों के। उसी का भन्न करना चाहिए।

283

**X** 

श्रक्सर मौत शर्दाद के वक लोग खुरा पाये गये हैं, इसका सबब यह है कि जब श्रादमी की हालत विल्कुल नाउमैदी को पहुँच जाती है तो उस तकलीफ का खौफ बाकी नहीं रहता, मसलन् जब तक श्रादमी को जीस्त की उमैद है, उसको मौत का खौफ रहेगा मगर जिस वक कि जीस्त की उमैद विल्कुल मुनकतत्र्य हो गई फिर उसको किस बात का खौफ रहा। यही सबब है कि हिन्दू शास्त्रकारों ने खौफ श्रीर रंज की श्रस्ली हालत को भी एक रस माना है श्रीर जाहिर है कि ट्राजिडी यानी ऐसे तमारी जिनका श्राखिर हिस्सा बिल्कुल रंज से भरा हो देखने में एक श्रजीब किस्स का लुत्फ देती है बिल्क ट्राजिडी में जैसी उम्दा कितावें लिखी गई हैं बैसा कामेडी में नहीं। जिस तरह रंज की श्राखरी हालत खुशी से बदल जाती है उसी तरह खुशी की भी

आखरी हालत रंज से बदल जाती है और इसी से ज्यादः ख़ुशी के वक्त लोग शिहत से रोते हुए पाये गये हैं। ख़ुलासा कलाम यह कि इस किस्म की बहुत

सी ख़ुशियाँ दुनिया में हैं जिनको हम खालिस ख़ुशो नहीं कह सकते।"
—भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को 'ख़ुशो'।

भारतेन्दु का यह उर्दू गद्य राजा शिवयसाद के हिन्दुस्तानी के उस गद्य से, जो उन्होंने 'इतिहास तिमिरनाशक' में बरता है, (जिसका नमूना आगे उद्धृत किया जायगा) कहीं कठिन है। 'ख़ुशो' की इबारत अच्छो खासी उर्दू है, इसे नागराचरों में लिखा हुआ हिन्दी के उर्दू भेद का नमूना कह सकते हैं। इससे यह भी माल्म होता है भारतेन्द्र हिन्दों के उन्नायक और विशुद्धता के समर्थक होते हुए भी उर्दू शैली में लिखा हुन्ना नहीं समभते थे, जरूरत पड़ने पर उस रंग में भी लिखते थे और इसे हिन्दो-हित के विरुद्ध नहीं समभते थे। जैसा कि चाजकल बहुत से विशुद्धतावादी हिन्दी लेखक हिन्दी में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग देखकर उसे हिन्दी की शैली और शील के विरुद्ध समभते हैं।

राजा शिवप्रसाद सितांग्हिन्द कई तरह की भाषा लिखते थे—उन्होंने अपने गुटके में ठेठ हिन्दी, मानव धर्मसार में शुद्ध हिन्दी तथा छोटे भूगोल हस्तामलक में खिचड़ी हिन्दी (यानी हिन्दुस्तानी) और इतिहास तिमिरनाशक में उर्दू लिखी है। उनकी अनितम भाषा (हिन्दुस्तानी) का नमूना:—

"क्या ऐसे भी आदमी हैं जो अपने वाप दादा और पुरखाओं का हाल सुनना न चाहें, और उनके जमाने में लोगों का चालचलन बेवहार बनज बेवपार और राज दर्बार किस ढब वर्त्ता जाता था और देस की क्या दसा थी कब-कब किस-किस तरह कौन-कौन से राजा बादशाहों के हाथ आये किस किसने कैसा-कैसा इन पर जोर जुल्म जताया और कौन-कौन से जमाने के फेर फार कहाँ-कहाँ इन्हें मेलने पड़े कि जिनसे ये कुछ के कुछ बन गये इन सब बातों के जानने की ख़ाहिश न करें। बाप दादा और पुरखा तो क्या हम इस इतिहास में उस वक से लेकर जिससे आगे किसी को कुछ मालूम नहीं आज तक अपने देश का हाल लिखने का मंसूबा रखते हैं जरा दिल दो। और कान धरकर सुनो।

जानना चाहिए कि हिन्दुस्तान में सदा से हिन्दू का राज सूर्यवंशी छौर चन्द्रवंशी घरानों में चला छाता है पहला सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु का बेटा इत्त्वाकु था। राजधानी उसकी छयोध्या। उससे पचपन पीढ़ी पीछे उस वंश के सिरताज रामचन्द्र हुए। बाप का हुक्स मान चौदह बरस बन में रहे। इत्त्वाकु की बेटी इलाचन्द्र के बेटे बुध को ब्याही थी इसी का बेटा पुरूरवा प्रयाग के साम्हने प्रतिष्ठानपुर में जिसे छाब भूँसी कहते हैं पहला चन्द्रवंशी राजा हुआ। महाभारत यानी कुरुत्तेत्र को भारी लड़ाई में अपने चचरे भाई हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन को मारने पर जब महाराज युधिष्ठिर जो पुराणों के मत बमूजिब पुरूरवा से पैंतालिसवीं पोढ़ी में पैंदा हुए थे अपने भाइयों के साथ इन्द्रप्रस्थ यानी दिल्ली का राज छोड़कर हिमालय के चले गये उनके भाई अर्जुन का पोता परीन्तित गदी पर बैठा और परीन्तित से लेकर छज्बोस पीढ़ी तक उसी के घराने में राज रहा।"

राजा साहब का हिन्दी की लिखावट या शैली के सम्बन्ध में क्या मत था, यह उनके इस कथन से जाना जा सकता है:—

'हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्हों की लेना चाहिए कि जो आम-फहम व खास-पसन्द हों, अथात् जिसको ज्यादा आदमी समफ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पिएडत, विद्वान् की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं; और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरिगज गौर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिएँ और न संस्कृत की टकसाल काइम करके नए-नए अपरो शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिएँ। जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की जरूरत न साबित हो जाय अर्थात् यह कि उस अर्थका कोई शब्द हमारी जवान में नहीं हैं, या जो है अच्छा नहीं है, या किवताई की जरूरत, या इल्मी जरूरत, या कोई और खास जरूरत साबित हो जाय।''

\* \* \*

"एक प्रसंग में बाबू हरिश्चन्द्र जी ने राजा साहब से प्रश्न किया कि 'श्राप किस प्रणालो की भाषा पसन्द करते हैं?' राजा साहब ने छूटते ही कहा—'जो सरल श्रौर सब के सममने योग्य हो।' फिर भारतेन्द्र जी ने पूछा 'श्राप मेरी प्रणाली को कैसी सममते हैं?' राजा साहब बोले 'उत्तम' यदि मैं भी नाटक लिखने बैठूँगा तो इसी प्रणाली का श्रवसरण करूँगा,

<sup>\*</sup> इतिहास तिमिरनाशक, पहला हिस्सा, पृष्ठ १, २।

क्योंकि विषय के भेद से भाषा के लेखन-प्रणाली का भेद है। किन्तु आप का कटाच हमारे अरबी फारसी के राब्दों के प्रयोग पर है; अस्तु, पर आप भी सर्वीश में नहीं तो किसी अंश में इस दोष से अवश्य दृषित हैं।' फिर और और प्रसंग चल पड़े और जब राजा साहब विदा हुए तो उनके पीछे भारतेन्दु जी ने उसी मण्डली के सम्मुख मुक्तकण्ठ से राजा साहब की प्रशंसा करके कहा कि 'चाहे इस विषय में औरों ने कुछ भी सोचा हो, परन्तु वास्तव में राजा शिवप्रसाद हिन्दी के स्तम्भ स्वरूप हैं।' \*

राजा शिवप्रसाद और भारतेन्दु जी के इस संवाद से यह नतीजा निकलता है कि राजा साहब यद्यपि अपनो भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग बेखटके करते थे, फिर भी हरिश्चन्द्र जी ने उन्हें भाषा का शील बिगाड़ने वाला नहीं प्रत्युत हिन्दी का स्तम्भस्वरूप कहकर उनके प्रति आदर ही प्रकट किया है, और इस प्रकार भाषा के सम्बन्ध में अपनी उदारता और समन्वयवादिता का परिचय दिया है। दो भिन्न शैलियों के प्रचारक और समर्थक होते हुए भी यह दोनों महानुभाव हिन्दी भाषा के स्तम्भस्वरूप थे।

# हिन्दुस्तानी कविता

श्राम बोलचाल या सर्वसाधारण की भाषा कैसी होनी चाहिये, हिन्दुस्तानो ऐकेडमी जिस तरह की भाषा का प्रचार करना चाहती है, उसका नमूना 'जफर,' 'नजीर,' श्रोर 'हाली' की निम्नोक किवताश्रों में मिलता है। यह तीनों महाकिव श्ररबी फारसी के विद्वान् थे, किठन श्रौर दुर्बोध भाषा में किवता करना उनके लिये कुछ भी किठन न था, फिर भी उन्होंने कैसो सरल, सरस श्रौर सुघड़ भाषा में यह किवताये लिखी हैं। जो लोग दुर्बोध भाषा श्रौर शैली के साँचे में किवता को ढालकर उसे जिटल पहेली बना रहे हैं, वह 'जफर' की इस पहेली से शिचा प्रहर्ण करें। 'नजीर' की किवता, जैसा कि हम पीछे कह श्राये हैं, भाषा श्रौर भाव दोनों दृष्टियों से खालिस

<sup>\* &#</sup>x27;सरस्वती,' भाग १, संख्या ४, श्रप्रैल, सन् १६०० ई०।

हिन्दुस्तानी कही जा सकती है। 'हाली' उद्दू शाइरी की नया रूप देनेवाले कान्तिकारी किव हैं, श्रीर मौलाना अब्दुलहक़ के कथनानुसार "हाली का कलाम उद्दू में कासिकल दर्जा रखता है। वह एक ऐसी तारीखी चीज पैदा हो गई है, जो हमेशा जिन्दा रहनेवाली है। असल शय (वस्तु), जो दूसरी जगह दूँ दने से नहीं मिलती, वह दर्द है, जो उनके (हाली के) कलाम में पाया जाता है। मौलाना (हाली) जब कौमों के अरूज व जवाल (उत्थान-पतन) श्रीर मुसीबतजदों (श्रापद्मस्तों) की विपता वयान करने पर श्राते हैं, तो दुनिया का कोई शाहर उनका मुक़ाबिला नहीं कर सकता। स्स जमाने में मौलवी 'हाली' एक ऐसे शाहर हुए हैं, जिन्होंने उद्दू में हिन्दी की चाशनी देकर कलाम में शीरीनी (मधुरता) पैदा कर दी है।"

मौलाना अब्दुलहक़ साहव की सम्मति की सचाई 'हाली' की 'वरखारुत' श्रीर 'मनाजाते बेवा' के श्रागे प्रकाशित, कतिपय पदों से साबित होती है।

> सुनरी सहेली मोरी पहेली, बाबल-घर मेंर ही श्रलबेली। मात-पिता ने लाड़ से पाला, समभा मुभे सब घर का उजाला, एक बहन थी एक बहनेली॥१॥

यों ही बहुत दिन गुड़िया मैं खेली, कभी श्रकेली कभी दुकेली। जिससे कहा चल तमाशा दिखा ला, उसने उठाकर गोद में ले ली॥२॥

कुछ-कुछ मोहि समक्त जो आई, एक जा ठहरी मोरी सगाई। श्रावन लागे बाम्हन नाई, कोई ले रुपय्या कोई ले धेली॥३॥ हिन्दो, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी

व्याह का मोरे समाँ जब श्राया, तेल चढ़ाया मँड़ा छवाया। सालू स्हा सभी पिन्हाया, महदी से रँग दिये हाथ-हथेली॥४॥

सासरे के लोग आये जो मोरे, होत दमामे बजे घनेरे। सुभ घड़ी सुभ दिन हुए जो फेरे, सैयाँ ने मोहे साथ में ले ली ॥४॥

श्राये बराती सब रस रॅंग के, लोग कुटम के सब हँस-हँस के। चावत थे सब घर से निकले, श्रीर के घर में जाय धकेली ॥६॥

लेके चले पी साथ जब श्रपने, रोवन लागे फिर सब श्रपने। कहा कि तू नहीं बस की श्रपने, जा बच्ची! तेरा दाता है बेली॥७॥

सखी ! पिया के साथ गई मैं,
ऐसी गई फिर वहीं रही मैं।
किससे कहूँ दुख हाय दई ! मैं,
सय्याँ ने मोरी बाँह गहेली ॥=॥

सास जो चाहे सोई सुनावे, ननद भी बैठी बात बनावे। क्या करूँ कुछ बन नहीं श्रावे, जैसी पड़ी मैं वैसी ही फेली ॥१॥

# हिन्दो, उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी

जिया वियाकुत रोवत भ्राँखियाँ, कहाँ गाँई सब संग की सखियाँ। शौक़ रँग गुड़ियाँ ताक पे रखियाँ, ना वो घर है ना वो हवेली ॥१०॥

(ज़फ़र)

यह दर्भरी पहेली देहली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की कही हुई है; विवाह में लड़की के रुखसत होते वक गाई जाती है। इसमें बड़ी सादगी और सफाई से, सरल और सुन्दर भाषा में, एक खास हालत का बयान किया है। नक्षशा सा खींच दिया है। इससे उस वक की बोलचाल और रस्मोरिवाज का भी पता चलता है।

# नज़ीर की कविता श्रीर भाषा का नमूना वंजारा नामा

दुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ मत देस बिदेस फिरे मारा, क़ज़्ज़ाक़ श्रज़ल का लुटे है दिन रात बजाकर नक्कारा।

क्या बिधया भैंसा बैल छतर क्या गौनें पक्षा सिरभारा, क्या गेहूँ चाँवल मोठ मटर क्या श्राग धुँशाँ क्या श्रॅंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा॥

जब मर्ग फिरा कर चाबुक को ये बैल बदन का हाँकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा कोई गीन सिये श्रीर टाँकेगा।

\$

हो ढेर श्रकेला जंगल में तू ख़ाक लहद की फाँकेगा, इस जंगल में फिर श्राह 'मज़ीर' इक भुनगा श्रान न भाँकेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा॥

8

₩

### श्रादमी नामा

"दुनिया में बादशा है सो है वो भी श्रादमी, श्रोर मुक्रकिसो गदा है सो है वो भी श्रादमी; ज़रदार बेनवा है सो है वो भी श्रादमी, नेमत जो खारहा है सो है वो भी श्रादमी; दुकड़े जो माँगता है सो है वो भी श्रादमी। %

## फक़ीरों की सदा

बटमार श्रजल का श्रा पहुँचा दुक इसको देख डरो बाबा, श्रव श्रश्क बहाश्रो श्राँखों से श्रीर श्राहें सर्द भरो बाबा।

दिल हाथ उठा इस जीने से बेबस मन मार मरो बाबा, जब बाप की ख़ातिर रोते थे श्रव श्रपनी ख़ातिर रो बाबा। तन सूखा कुवड़ी पीठ हुई घोड़े पे ज़ीन घरो बाबा, श्रव मौत नक़ारा बाज चुका चलने की फ़िक्क करो बाबा।

सर काँपा चाँदी बाल हुए मुँह फैला पलकें श्रान सुकीं, कद टेढ़ा कान हुए बहरे श्रीर श्राँखें भी चुँधियाय गईं। सुख नींद गई श्रीर भूक घटी दिल सुस्त हुशा श्रावाज़ नहीं,

जो होनी थी सो हो गुज़री श्रव चलने में कुछ देर नहीं।
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पर ज़ीन धरो बाबा,
श्रव मौत नक़ारा बाज चुका चलने की फिक्क करो बाबा।

## हिन्दी, उर्द श्रीर हिन्द्स्तानी

घर बार रुपये और पैसे में मत दिल की तुम ख़रसन्द करो . या गोर बनाम्रो जंगल में या जमना पर म्रानन्द करो। मौत श्रान बताडेगी श्राखिर कुछ मकर करो कुछ फन्द करो ,

बस खुब तमाशा देख चुके अब आँखें अपनी बन्द करो। तन सुखा छुबडी पीठ हुई घोड़े पर ज़ीन धरो बाबा, श्रव मौत नक़ारा बाज चुका चलने की फ़िक्र करो बाबा।

**8**83

### कलजग

दुनिया प्रजब बाज़ार है कुछ जिस याँ की सात (थ) ले , नेकी का बदला नेक है बद से बदी की बात ले।

मेवा खिला मेवा मिले फलफूल दे फल पात ले. श्राराम दे श्राराम ले दुख दुई दे श्राफात ले। कलजुग नहीं करजुग है ये याँ दिन का दे और रात ले. क्या खूब सौदा नकृद है इस हाथ दे उस हाथ ले।

> 88 æ

काँटा किसी के मत लगा गर मिस्ले-गुल फूला है तू. वो तेरे हक में जह है किस बात पर फूला है तू।

मत श्राग में डाल श्रीर को फिर घाँस का पूला है तू, सुन रख ये नुकता बेख़बर किस बात पर फूला है तू। कलजुग नहीं करजुग है ये यां दिन की दे श्रीर रात ले. क्या खुब सौदा नक़ुद है इस हाथ दे उस हाथ खे।

883

æ शोख़ी शरारत मकरोफ़न सबका बिसेखा है यहाँ, जो जो दिखाया श्रीर को वो श्राप देखा है यहाँ। सोटी खरी जो कुछ कि है तिसका परेखा है यहाँ, जी जी पड़ा तुलता है दिल तिल तिल का लेखा है यहाँ।

# हिन्दो, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी

कलजुग नहीं करजुग है ये याँ दिन की दे स्पीर रात ले , क्या खूब सीदा नक़्द है इस हाथ दे उस हाथ ले।"

**%** 

\$3

\$

ू१२८

### नानकशाह गुरू

हैं कहते नानकशाह जिन्हें वो पूरे हैं श्रागाह गुरू, वो कामिल रहबर हैं जग में यों रोशन जैसे माह गुरू।

मक्रसूद, मुराद, उमीद सभी बरलाते हैं दिलख़्वाह गुरू,

नित लुत्फ़ो करम से करते हैं हम लोगों का निरवाह गुरू। इस बख़शिश के इस अज़मत के हैं बाबा नानकशाह गुरू, सब सीस नवा अरदास करो श्रीर हरदम बोलो वाह गुरू।

**\*** 

## वांसरी जब सुरत्तीधर ने सुरत्ती को श्रपनी श्रधर धरी,

क्या क्या परेम मीत भरी इसमें धुन भरी।
लय इसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी,
लहराई धुन जो उसकी इधर श्रीर उधर ज़री।
सब सुनने वाले कह उठे जै जै हरी हरी,
ऐसी बजाई किशन् कन्हच्या ने बाँसरी।
ॐ ॐ
लिस श्रान कान्हजी को वो बन्सी बजावनी,
जिस कान में वो श्रावनी वाँ सुध भुलावनी।
हर मन की होके मेाहनी श्रीर चित लुभावनी।
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी,
ऐसी बजाई किशन् कन्हच्या ने बाँसरी।

88

मोहन की बाँसरी के मैं क्या क्या कहूँ जतन, ज्ञय इसकी मन की मोहिनी धुन इसकी चितहरन। इस बाँसरी का श्रान के जिस जा हुआ बचन, क्या जल पवन 'नज़ीर' पखेरू व क्या हिरन। सब सुनने वाले कह उठे जे जे हरी हरी, ऐसी बजाई किशन कन्हरया ने बाँसरी।

#### 'बरखा रुत'

वा सारे बरस की जान बरसात .

वे। कै।न खुदा की शान बरसात। भूबल से सिवा था रेगे-सहरा. श्रीर खील रहा था आवे-टरिया। थी लूट सी पड़ रही चमन में, श्रीर श्राग सी लग रही थी बन में। \* थीं लोमड़ियाँ ज़बाँ निकाले . श्रीर लू से हिरन हुए थे काले। चीतों के। न थी शिकार की सुध, हिरनों के। न थी कतार की सुध। \* ढोरों का हम्राथा हाल पतला. वैलों ने दिया था डाल कन्धा। भैंसों के लहू न था बदन में, श्रीर द्धन था गऊ के थन में। \*

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

गरमी का लगा हुआ था भपका,

श्रीर ग्रंश निकल रहा था सबका।

\* \* \*

थी श्राग का देरही हवा काम,

था ग्राग का नाम सुप्तत बदनाम।

रस्तों में सवार श्रीर पैदल,

सब धूप के हाथ से थे बेकल।

घोड़ों के न आगो उठते थे पाँव, मिलती थी कहीं जो रूख की छाँव।

\* \* \*

कुँजड़ों की वेा बोलियाँ सुहानी,

भर त्राता था सनके मुँह में पानी ।

\* \* \*

बिन खाये कई कई दिन श्रक्सर,

रहते थे फ्रक़त ठंडाइयों पर।

शब कटती थी एडियाँ रगड़ते,

मर पीट के सुबह थे पकड़ते।

बचों का हुआ था हाल बेहाल,

क्रम्हलाए हुए थे फूल से गाल।

श्राँखों में था उनका प्यास से दम,

थे पानी को देख करते मम् मम्।

\* \* \*

कत्त शाम तत्तक तो थे यही तौर , पर रात है समाँ ही छुछ श्रीर। पुरवा की दुहाई फिर रही है ,

पछ्वा से खुदाई फिर रही है।

बरसात का बज रहा है डंका, इक शोर है श्रासमाँ प' बरपा। है अब की फ़ौज श्रागे श्रागे, श्रौर पीछे हैं दल के दल हवा के। हैं रंगविरंग के रिसाले, गोरे हैं कहीं कहीं हैं काले।

\*

\*

में ह का है ज़मीन हर दहेड़ा,
गरमी का डुवो दिया है बेड़ा।
घनघोर घटायें छा रही हैं,
जन्नत की हवाएं थ्रा रही हैं।

\* \* \*

बटिया है न है सड़क नम्दार,
थ्रटकल से हैं राह चलते रहवार।

\*

炎

\*

पानी से भरा हुआ है जलथल, है गूँज रहा तमाम जंगल। करते हैं पपीहे पीहू पीहू, श्रीर मेार फंगारते हैं हर सू। मंडक हैं जो बोलने प' आते, संसार के। सर प' हैं उठाते। \* \* \*

मन्दिर में है हर कोई य' कहता, किरपा हुई तेरी मेघराजा। करते हैं गुरू गुरू गिरन्थी, गाते हैं भजन कवीरपन्थी।

हिन्दो, उर्दू श्रीर हिन्दुस्तानी जाता है कोई मजार गाता, है देस में कोई गुनगुनाता। सरवन कोई गा रहा है बैठा, छोड़ा है किसी ने हिर रांमा। रचक जो बड़े हैं जैन मत के, हकने हैं दियों प' हकते फिरते। करते हैं वो यूँ जीवों की रचा,

ता जल न बुक्ते कोई पतंगा।

मुनाजाते-वेवा से कुछ नम्ना सबसे अनोखे सबसे निराले. श्रांख से श्रोभल दिल के उजाले। ऐ भ्रॅंघों की भ्रॉंख के तारे. पे काँगड़े लुकों के सहारे। æ नाव जहाँ की खेनेवाले . दुख में तसल्ली देनेवाले । जब ग्रब तब तुमसा नहीं कोई. तुमसे हैं सब तुमसा नहीं कोई। जोत हैं तेरी जल श्रीर थल में. बास है तेरी फूल और फल में। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास श्रीर घर दूर है तेरा। राह नेरी दुशवार धौर सकड़ी, नाम तेरा रहगीर की लकड़ी।

<u></u>

88

**8** 

त है ग्रकेलों का रखवाला, त है फ्रॅंधेरे घर का उजाला। लाग् श्रच्छे श्रीर बुरे का, ख़बाहाँ खोटे श्रीर खरे का। विमारों बेट निरासे गाहक सन्दे वाजारों सोच में दिल बहलाने वाला, बिपता में याद आने वाला । **€**€ ష్ట वे श्रासों को श्रास है तृही, जागते सोते पास है तू ही। æ तू ही दिलों में श्राग लगाये, तू ही दिलों की लगी बुकाये। జ్ఞ æ यहाँ पछवा है वहाँ पुरवा है, घर घर तेरा हुक्म नया है। 33 <u>æ</u> 쫎 एक ने इस जंजाल में श्राकर, चैन न देखा ग्राँख उठाकर। 8 सब का तेरे इनशाम थे शामिल, में ही न थी इनग्राम के काविल। गर कुछ श्राता बाँट में मेरी, सब कुछ था सरकार में तेरी।

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानो

थी न कमी कुछ तेरे घर में. नून के। तरसी मैं।साँभर में। राजा के घर पत्नी हूँ भूकी, सदाबरत से चली हूँ भूकी। पहरों सोचती हं जी में, श्राई धी क्यों मैं इस नगरी में। रही श्रकेली भरी सभा में. प्यासी रही भरी गंगा में। **æ** & \* तेरे सिवा ऐ रहम के बानी. कौन सने य' रामकहानीं। æ 8 लेकिन इठ प्यारों की यही थी. मरज़ी गमख्वारों की यही थी। अपने बड़ों की रीत न छटे. क़ौम की बाँधी रस्म न ट्रटे। हो न किसी से हम के। नदासत . नाक रहे कनबे की सलामत। जान किसी की जाये तो जाये, श्रान में श्रपनी फ़रक़ न श्राये। # 8 8 बेड़ा था मॅं भधार में मेरा. चार तरफ छाया था ग्रॅंधेरा। थाह थी पानी की न किनारा. तेरे सिवा था कुछ न सहारा।

88

æ

₩

रोकने थे हमले सुक्ते दिल के, था सुमें जीना ख़ाक में मिल के। नफ़्स से थी दिन रात खड़ाई, दर थी नेकी पास बुराई। जान थी मेरी आन की दुश्मन, श्रान थी मेरी जान की दुश्मन। श्रान सँभाले जान थी जाती, जान बचाए ग्रान थी जाती। तय करने थे सात समन्दर, हुक्म यथा हाँ पाँव न हो तर। कोयला चारों खूँट था फैला, हक्म य था पल्लान हो मैला। प्यास थी लू थी श्रीर थी खरसा, श्रीर दरिया से गुज़रना प्यासा। धूप की थी पाले प' चढ़ाई. त्राग श्रोर गन्दक की थी लड़ाई। दर्द अपना किससे कहूँ क्या था. त्राके पहाइ इक मुक्त प' गिरा था। नक्रस से डर था मुक्तको बदी का, इसिंवये हरदम थी य' तमन्ना। मर जाऊँ या ज़िन्दा रहूँ मैं, तुक्त से मगर शरमिन्दा न हूँ मैं। जान बला से जाए तो जाए, पर कहीं देनी बात न आए।

## भाषा की कसोटी

भाषा की शैली में भेद पड़ जाने का कारण अरबी, कारसी और संस्कृत शब्दों के प्रयोग का तारतम्य है। एक तरक अरबी कारसी शब्दों की ज्यादती ने उर्दू को अरबी कारसी का मुरक्षव या मिक्सचर बना दिया है, तो दूसरी ओर संस्कृत शब्दों की भरमार ने भाषा के संस्कृतसय बनाकर हिन्दी का काया-कल्प कर दिया है। दोनों ओर की यह प्रवृत्ति किस प्रकार रोकी जा सकती है, शब्दों का प्रयोग किस रीति और नियम के अनुसार होना चाहिये, जिससे हिन्दी उर्दू को शैली का भेद कम हो जाय और इसके स्वकृप में यथासम्भव समानता आ जाय, इस विषय पर दोनों भाषाओं के अनुभवी और हितैषी विद्वानों ने जो बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। शब्दों के प्रयोग में जब तक मध्यम मार्ग का अवलम्बन न किया जायगा या मियानारवी और ऐतदाल की राह पर न चला जायगा, तब तक हिन्दी-उर्दू का भयानक कृप से बढ़ता हुआ यह भेदभाध कभी दूर न होगा।

शब्दों का समुचित प्रयोग ही भाषा की कसौटी है, इस विषय में डाक्टर प्रियर्सन साहब, महामहोपाध्याय पिरडत गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, शम्सुलडलमा मौलाना हाली, मौलाना सलीम और मौलवी अव्दुलहक साहब ने हिन्दी उर्दू वालों के। जो सत्परामर्श दिया है, वह बहुत ही यथार्थ और सारगर्भित है। उन महानुभावों की शुभ सम्मित के अनुसार व्यवहार करने से ही भाषा का सुधार और संस्कार बहुत कुछ सम्भव है। इनके उपदेश पर ध्यान देना हिन्दी उर्दू के हितैषियों और साहित्य-सेवियों का कर्तव्य है। मनमाने ढँग से अपनी अपनी ढपली पर अपना अपना राग गाने से भाषा में एकता का भाव कभी उत्पन्न न हो सकेगा।

ठेठ हिन्दी क्या है, श्रीर हिन्दी में शब्दों का प्रयोग किस नियम के श्रनुसार होना चाहिये, इस बारे में भारतीय भाषाश्रों के मर्भज्ञ विद्वान् डा० श्रियर्सन साहब लिखते हैं—

''ठेठ हिन्दी संस्कृत की पौत्रो (दौहित्री) है, हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत की पुत्री प्राकृत और प्राकृत को पुत्री ठेठ हिन्दी है। अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भी दूसरी भाषात्रों से शब्द बहुए करती है। जब वह किसी विशेष विचार का प्रकट करना चाहती है, श्रीर देखती है कि उसके पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं, उस समय वह प्रायः आवश्यक शब्द संस्कृत से उधार लेती है, प्रत्येक ठेठ शब्द ऋथीत प्रत्येक वह शब्द जो कि प्राक्तत-प्रसूत है 'तद्भव' कहलाता है। संस्कृत से उवार लिया हुआ प्रत्येक शब्द जो कि प्राकृत से उत्पन्न नहीं है, और इस कारण ठेठ नहीं है, 'तत्सम' कहलाता है। यदि तद्भव शब्द न मिलते हों तो तत्सम शब्द के प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं। 'पाप' तत्सम है, ठीक ठीक इस मर्थ का चोतक कोई तद्भव शब्द नहीं है। अतएव यथास्थान पाप का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु जहाँ एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, एक तद्भव ( अर्थात् ठेठ ) दसरा तत्सम, वहाँ पर तद्भव शब्द का ही प्रयोग होना चाहिये। 'हाथ के लिए तद्भव शब्द 'हाथ' और तत्सम शब्द 'हस्त' है, अतएव 'हस्त' के स्थान पर 'हाथ' का प्रयोग होना ही संगत है। यह स्मरण रहना चाहिए कि प्रत्येक तत्सम शब्द उधार लिया हुआ है। यह उधार हिन्दी के। अपनी दादी (नानी) से लेना पड़ता है। यदि मैं अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों से प्रायः ऋण लेने की आदत डालूँ तो मैं विनष्ट हो जाऊँगा। इसी प्रकार यदि हिन्दी उस अवस्था में भी, जब कि उसके लिए ऋण लेना नितान्त आवश्यक नहीं है, ऋण लेने का स्वभाव डालती रही तो वह भी विनष्ट हो जावेगी। इस कारण मैं वलपूर्वक यह सम्मति देता हूँ कि हिन्दी के लेखक जहाँ तक सम्भव हो, ठेठ शब्दों ( अर्थात् तद्भव शब्दों ) का प्रयोग करें; क्योंकि वे हिन्दों के स्वाभाविक द्यंग द्यथवा द्यंशभृत साधन हैं। उधार लिए हुए संस्कृत ( तत्सम ) शब्दों का जितना ही कम प्रयोग हो, उतना ही अच्छा। मैं यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि शब्दों के प्रयोग करने की कसौटी यह है कि हम देखें कि यह शब्द तद्भव है, न यह कि तत्सम । कारण इसका यह है कि बहुत से तद्भव शब्द ऐसे हैं, जो कि ज्यों के त्यों वैसे ही हैं.

जैसे कि संस्कृत में हैं। जैसे—

संस्कृत प्राकृत तद्भव (ठेठ हिन्दी) वनं वर्णं बन

यहाँ तत्सम शब्द भी वन (या बन) है, परन्तु बन भी अच्छा ठेठ हिन्दी शब्द है, क्योंकि वन केवल संस्कृत ही नहीं है, वरन् संस्कृत से प्राकृत में होकर आया हिन्दी शब्द है। यह बिलकुल साधारण बात है कि देवदत्त का पौत्र भी देवदत्त ही कहा जावे, और यहो बात हिन्दी के विषय में भी कही जा सकती है।

नीचे कुछ अन्य रूप भी दिये जाते हैं-

| संस्कृत | प्राकृत | तद्भव (ठेठ हिन्दी <i>)</i> | तत्सम           |
|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| जङ्गलः  | जंगलो   | जंगल                       | जङ्गल या जंगल   |
| विलासः  | विलासे। | विलास                      | विलास या बिलास  |
| सार:    | सारो    | सार                        | सार             |
| एक:     | एक्को   | एक                         | एक              |
| समरः    | समरो    | समर                        | समर             |
| गुणः    | गुगो    | गुन                        | गुगा ( या गुन ) |

इसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं। अतएव प्राक्षत का जानना आवश्यक है, और मैं प्रत्येक मनुष्य को, जो कि हिन्दी की उन्नति करना चाहता है, यह सम्मति भी दूँगा कि वह प्राक्षत का अध्ययन करे; क्योंकि वह हिन्दी की माता है। यदि आप जननी का जानते हैं, तो लड़की का अच्छी तरह समभ सकते हैं।

> ''माय गुन गाय पिता गुन बोइ । बहुत नहीं तो थोड़हि थोड़॥''\*

श्रीहरि श्रीधजीलिखित 'बोलचाल' की भूमिका; पृष्ठ ४-१०।

हिन्दी भाषा में आजकल संस्कृत शब्दों की जो बाढ़ आ रही है—भाषा को जो जबरदस्ती संस्कृतमय बनाने का अनुचित उद्योग हो रहा है, इस सम्बन्ध में संस्कृत के सुर्शासद्ध विद्वान् (जयपुर राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल) म० म० प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने अपने विचार इस अकार प्रकट किये हैं:—

''त्रावश्यकतानुसार हिन्दी-भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रह्ण उपयोगी ऋौर लाभदायक है, किंतु हिन्दी-भाषा को सर्वथा संस्कृत ही बना देना लाभ-दायक नहीं है। संस्कृत में एक नीति वाक्य है 'ऋति सर्वत्र वर्जयेत्' ऋति कहीं नहीं करनी चाहिए, अति से अत्याचार होता है। लेखकों के सदा मध्य-मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। दूसरे प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार का जैसे ध्यान रखना है. सब श्रेणी के लोगों को एक भाषा सममाने का भी उससे कम ध्यान नहीं रखना है। संस्कृतमय बनाकर आपने बंगाल, महाराष्ट्र आदि में हिन्दी का प्रचार शीघ्र कर लिया, किंत वह केवल शिचितों की भाषा बन गई. सर्व-साधारण उसे विलक्कल न समक्ष सके, तो क्या लाभ हुआ ? लाभ क्या. वड़ी हानि हो गई। देश की एक भाषा बनाने का उद्देश्य ही नष्ट हो गया। इससे भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे साधारण जनता भी समक सके। साधारण वोलचाल की भाषा से चाहे प्रकृति के अनुसार उसमें भेद हो, किन्तु साधारण लोगों के समम्तने के योग्य तो रहे। तात्पर्य यह कि आजकल कुछ लेखक सज्जन जो 'बंगला' का आदर्श लेकर हिन्दी में प्रतिशतक ८०-९० शब्द संस्कृत के ठंसकर उसे एकदम संस्कृत बना रहे हैं, यह प्रवृत्ति मेरी समभ में अच्छी नहीं। इससे हिन्दी का अपना भारडार लुप्त हो जायगा और लेख की भाषा साधारए। भाषा से बहुत दूर चली जायगी। हिन्दी भाषा में हिन्दी भाषा के शब्द ही प्रथम लेने चाहिएँ, फिर जब उनसे आवश्यकता पूरी न हो, तब संस्कृत-भाषा से सरल शब्द लेने चाहिएँ। किन्तु कई एक लेखक सज्जन तो आजकल हिन्दी में ऐसे अप्रसिद्ध शब्द और ऐसे विकट समासों का प्रयोग करते हैं जो आजकल संस्कृत-भाषा में भी 'भयङ्कर' माने जाते हैं। 'विकच मल्लिका चढ़ाकर,' 'खलच्य

शैलशृङ्ग पैं', 'श्रनल्प कल्प कल्पना', 'जल प्रशांत रेग्युकामय मार्ग', 'सहानुभूति जनित हृद्यममता,' 'शुभ्रांगिनी सुपवनासुजला सुकूला', सत्पुष्प सौरभवती', 'गिरिशृङ्गरपर्द्धिनी', 'इन्द्रियों की उदाम प्रवृत्ति की सजीव क्रिया', 'संकुचित परिधि में त्राबद्ध', इत्यादि अप्रसिद्ध शब्द और जटिल समासों से लदे हए वाक्य खरड जो हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की लेखनी से निकल रहे हैं, इनका समभना साधारण संस्कृत के लिए भी कठिन है। इस प्रकार हिन्दी की प्रकृति की रचा कैसे होगी ? हिन्दी की प्रकृति को तो सुरचित रखना है। इस समय तो संस्कृत का भी सरल बनाने का ज्ञान्दोलन है, वहाँ भी समासों पर त्राचेप होते हैं, फिर संस्कृत सरल बने, श्रीर हिन्दी कठिन बनती जाय ! यह विचित्र मार्ग है! इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जटिल शब्दों और वाक्यों को हठात हिन्दी में खींचने वाले सज्जन बहुधा संस्कृत व्याकरण के नियमों का भी काया-कल्प करने पर उतारू हो रहे हैं, वे संस्कृत के अगाध समुद्र में तलतक डुबकी लगाकर नए नए शब्द खोजकर लाते हैं. किन्तु उनसे अपने मनमाने मुहाविरों का काम लेते हैं, और संस्कृत व्याकरण के नियमों की भी बिलकुल पर्वाह नहीं करते । जब संस्कृत से शब्द लेना है, तब उन शब्दों की दो ही प्रक्रियाएँ हो सकती हैं—या तो हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल—वैसे प्रत्यय लगाकर उन्हें बनाया जाय, जैसा कि प्राचीन किव बहुधा करते रहे हैं, जैसे, 'सुन्दरता' संस्कृत का शब्द है, इसे हिन्दी में लेते समय 'सुन्दरताई' बना लिया, तो यह हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हुआ। या फिर संस्कृत शब्दों को अपने ही शुद्ध रूप में लिया जाय, जैसे कि श्राजकल चाल है। इस दशा में वे संस्कृत में जैसे ऋर्थ में हैं, या उनके सम्बन्ध में संस्कृत व्याकरण के जैसे नियम हैं, एवं वाक्य रचना की संस्कृत और हिन्दी की जैसी पद्धति है, उस सब की रचा आवश्यक होगी। यदि ये सब बातें न हुई, तो हिन्दी एक विलत्तरण भाषा बन जायगी। बंगाली लेखकों ने कुछ संस्कृत शब्दों को मनमाने मुहाविरों में बाँघा था. 'आप यह उपकार कर हमें चिरबाधित करेंगे,' इत्यादि, उनकी तो हँसी होती ही थी, इधर हिन्दी के लेखक सज्जन उनसे भी बहुत आगे बढ़ गये। उदाहरण्—'मीलित

वर्गां', 'कविता के माध्यम शब्द हैं', इत्यादि सुहाविरे संस्कृत में कहीं प्राप्त नहीं होते. न इन संस्कृत शब्दों का इससे मिलते जलते ऋर्थ में ही प्रयोग प्राप्त है। हिन्दी में तो ऐसे शब्दों की गंध भी क्यों आने लगी, किन्तु हिन्दी के 'भाग्य-विधाता' इनका प्रयोग करते हैं, फिर यह मनमानी नई भाषा गढ़ना नहीं तो क्या है ? 'इसके अतिरिक्त उसकी किया भी कठोर होती है,' के स्थान में कई सज्जन लेखक 'इसके व्यतीत उसकी क्रिया भी' लिखने लगे हैं, यह 'व्यतीत' शब्द सर्वथा महाविरे और व्याकरण दोनों से विरुद्ध है। 'मनस्कामना' जब हिन्दी और संस्कृत दोनों के नियमों से संगत नहीं (हिन्दी में मनकामना होनी चाहिए, चौर संस्कृत में मन:कामना)। तब फिर उसे क्यों हिन्दी के सिर पर लादा जाय ? 'अनुपमा तरुराजि हरीतिमा', 'अरुणिमा जगतीनलरंजिनी' आदि के 'हरोतिमा'. 'अरुणिमा' शब्द हिन्दी प्रकृति के अनुकृत तो हैं ही नहीं, वहाँ तो 'हरियाली', 'ऋरुनाई' होने चाहिएँ, हिन्दी वाले तो इन शब्दें! का अर्थ सीखन को कुछ दिन पढ़ें तब उनका काम चले, किन्तु इन्हें शुद्ध संस्कृत मान लेने पर भी यह आपांत रहती है कि संस्कृत में ये शब्द पुँलिङ्ग हैं, फिर यहाँ स्त्रीलिङ्ग क्यों बनाये गए! इनकी जाति का 'महिमा' शब्द अवश्य हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग होकर त्राया है किन्तु इससे क्या ऐसे सब शब्दों को हिन्दी भाषा में लेने का और सबको 'स्त्रीलिङ्ग' वना लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया ? अच्छा इसे ज्ञस्य भी मान लें, तो और देखिये 'प्रति वड़ी-पल संशय प्राग्त हैं' इस वाक्य में 'प्राण के संशय' के लिए 'संशयप्राण' को किस भाषा के अनुकृत मानें ? संस्कृत के ऋनुसार हिन्दी में या तो 'प्राण का संशय' कहना चाहिए, या 'प्राग्तसंशय' कहना चाहिए। यदि जिसके प्राग्तों का संशय है, उस व्यक्ति का विशेषण इस शब्द को बना देना हो, तो 'संशयगतप्राण' कहना पड़ेगा, 'संशय प्रागा' तो किसी भाँति हिन्दी में नहीं जमता। हाँ 'वहारे चमन' और 'गुलदस्ते गुलाव' त्रादि की तरह 'संशये प्राण' बनाया जाय तो चल सकेगा। किन्तु भारतीय रसाल में यह ऋरव के खजूर का पैवंद कहाँ तक उचित होगा, यह पाठक ही साचें। इसी तरह 'इस सत्रोज सुभाषण श्याम से' इस वाक्य में भी 'श्याम के सुभाषण से' या 'श्याम-सुभाषण से' होना चाहिए—वाक्य के शब्द सब विकट संस्कृत के और नियम विदेशीय! यह कैसे उचित हो सकता है? 'अगम्य-कांतार-दरी-गिरींद्र में' यहाँ भी 'दरी' शब्द का पूर्व निपात संस्कृत व्याकरण की रीति से शुद्ध नहीं हो सकता। 'गिरींद्र-दरी में' या गिरीन्द्र की दरी में' होना चाहिए। इस प्रकार के संस्कृत की तह के तो शब्द हों, और संस्कृत-व्याकरण के नियम के विरुद्ध हों, तो उनकी उचितता विचारणीय होगी। 'ज्योति-विकीर्णकारी उज्ज्वल चत्तुओं के सम्मुख है,' इस वाक्य में 'ज्योति विकीर्णकारी' शब्द जैसा विकट है, वैसा ही अशुद्ध भी है। 'विकीर्ण' शब्द स्वतन्त्र भाव-वाचक नहीं विशेषण है। उसे ज्योति का विशेषण बनाने से वह ज्योति से पूर्व प्रयुक्त होगा, स्वतन्त्र भाववाचक शब्द बनाने से 'ज्योति विकरणकारी' कहना उचित होगा। 'अतिकंठ विदीर्णकारी अत्तरों से' का भी यही हाल है, 'अतिकंठ विदारणकारी' हो सकता है।

'बहु भयावह गाइ-मसी-समा सकत लोक-प्रकंपित-कारिगी।' 'विषाक श्वासा दल दग्ध-कारिगी'

इत्यादि वाक्यों की जटिलता और हिन्दी में लिए जाने को योग्यता पाठक देखें, और साथ ही 'प्रकंपितकारिगो, और 'दलदग्धकारिगी' की पूर्वोक्त अशुद्धि पर भी ध्यान दें। यहाँ 'प्रकंपनकारिगी' और 'दलदाहकारिगी' ही व्याकरण के अनुकूल हो सकता है। 'अपनो अल्प विषया मित-साहाय्य से' इस वाक्यखंड में भी समास के नियमों का पालन नहीं है। यहाँ 'साहाय्य' राब्द को यदि समास से पृथक् रखें, तो मित के साहाय्य से कहना चाहिए। और 'साहाय्य' को भी समास के भीतर डालें, तो 'अपनी' यह स्त्रीलिंग विशेषण किसके सिर मढ़ा जाय ! साहाय्य तक समास हो, और विशेषण मित के साथ लगे, यह संस्कृत व्याकरण और हिन्दी की प्रकृति के भी प्रतिकृल है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत के जटिल समास वाले शब्द लेखक महोदय हिन्दी में लेते हैं, किन्तु संस्कृत नियमों को पर्वोह करना नहीं चाहते। तद्धित

की और भी दुर्दशा है। व्याकरण के महाभाष्यकार भगवान् पतंजलि ने एक जगह वार्तिककार वररुचि का मजाक करते हुए लिखा है कि 'प्रियतद्विता दाचिए।त्याः' अर्थात दिचए। देश के लोगों का तद्धित से बड़ा प्रेम है, जहाँ विना तद्धित काम चाल सकता हो, वहाँ भी वह तद्धित लगाते हैं। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि 'यथा लोके वेदे च' इस सीघे वाक्य से जहाँ काम चल सकता है, वहाँ भी दिचणी लोग 'यथा लौकिक वैदिकेषु' ऐसा तद्धित प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया करते हैं। ऋस्त, यह उस समय की बात होगी. श्राजकल तो 'त्रियतद्धिताः हिन्दीकर्णधाराः' कहना चाहिए । हिन्दी के लेखक-प्रवरों का तद्धित से इतना प्रेम बढ़ गया है कि हो न हो, प्रयोजन से या विना प्रयोजन तद्धित जरूर लाते हैं। फिर आनन्द यह है कि संस्कृत के शुद्ध शब्द हों, उनमें संस्कृत के हो तद्धित लगाए जायँ, किन्तु संस्कृत-व्याकरण की कोई पर्वाह नहीं। संस्कृत व्याकरण की रीति से चाहे और ही तद्धित प्राप्त हो. और उस तद्धित का चाहे श्रीर ही रूप बनता हो, किन्तु हमारे लेखक महोदय एक नया तद्धित रूप गढ नई भाषा की निर्माण शक्ति का परिचय देही देते हैं। इन बातों के उदाहरण लीजिए 'यह कार्य त्रावश्यक है' लिखने से परा निर्वाह होता है, किन्तु प्रिय-तद्धित यहाँ 'यह कार्य आवश्यकीय है' लिखते हैं, 'समूह रूप से आन्दोलन' लिखना पर्याप्त है, किन्तु 'सामूहिक रूप से त्रांदोलन' लिखने में उन्हें विशेष त्रानन्द त्राता है। 'वैयाकरण' रूप स्वयं तुद्धितान्त है, किन्दु लेखक महोद्य डवल तुद्धित लगाकर 'वैयाकरणी पण्डित' लिखने में शान समभते हैं। हिन्दी की प्रकृति के अनुकृत 'व्याकरणी पण्डित' कहना चाहिए, संस्कृत से 'वैयाकरण पिण्डत' शुद्ध है, किन्तु 'वैयाकरणी' कहाँ से निकल पडता है, भगवान जाने ! 'वास्तव में' लिखना पर्याप्त है, किंत् 'वास्तविक में' लिखना महत्त्व का माना जाता है। एक विकट लेखक महोदय ने एक जगह ''शार्क्नारिक कविता' लिखा है, मतलब है आपका 'श्रङ्काररस की कविता' से ! हम सत्य कहते हैं, यह भीषण तद्धित-प्रयोग हमने संस्कृत में भी नहीं देखा। श्रीर एक वाक्य लीजिए 'श्राप के द्वारा हम साभापत्य श्रासन के

सुशोभित होते देखना चाहते हैं' भला यह महानुभाव 'सभापित के आसन का' लिख देते तो भाषा की क्या नाक कटी जाती थी ? संस्कृत वाले भी जहाँ 'वर्णच्छन्द,' 'मात्राछन्द' लिखकर काम चलाते हैं. वहाँ हमारी हिन्दी के आचार्य 'वार्णिकछंद' और 'मात्रिकछंद' लिखना ही आवश्यक समभते हैं। ये रूप ठोक भी हैं या नहीं, सो कौन सोचे। अशुद्ध और अनुपयुक्त तद्धितान्तों का तो ठिकाना ही नहीं है। बस एक 'इक' को सब ने प्रधान तद्धित मान रखा है. कोई व्याकरण के अन्थकार बनकर भी 'सार्वनामिक' लिखते हैं, तो कोई अलंकार के आचार्य 'अलंकारिक' काव्य और 'शाव्दिक चमत्कार' लिख डालते हैं। कोई 'सार्वदेशिक ज्ञान' कहता है, तो कोई 'सार्वभौमिक' रूप दे डालता है। लिखते हँसी त्राती है, कई सज्जन तो 'व्याक्तिक' लिखकर त्रपनी वैयक्तिक योग्यता का साफ परदा उवार देते हैं। 'साम्राज्यिक,' 'साहित्यिक' 'त्र्यात्मिक' 'मानसिक,' 'बौद्धिक,' 'व्याख्यानिक,' 'वैद्युतिक,' 'पाशविक' कहाँ तक गिनावें, ऐसं-ऐसे विचित्र रूप हिन्दी में चल रहे हैं, कि देखते ही बनता है। इस 'इक' 'इक' की टिक-टिक में भले ही कुछ सज्जन सौंदर्य सममते हों, किंतु व्याकरण का गला घोटा जा रहा है, इस में सन्देह नहीं। 'इक' की तरह 'इत' का भी प्रेम बढ़ता जाता है, 'त्रेत्र सीमित हैं' (सीमाबद्ध है, इत्यर्थ: ). 'वे निरुत्साहित हो गये' ( निरुत्साह से काम नहीं चलता क्या ? ), 'निर्माणित हुआ है' आदि-आदि प्रयोगों की बानगी अब मिलने लगी है। हमारा विनय यह है कि प्रथम तो तद्धित के इतने जंजाल में जान बुक्त कर घुसने की आवश्य-कता क्या है ? श्रौर तद्धितांत रूप लेना ही है, तो ऐसे ही रूप लिए जायँ. जिनका प्रयोग हम जानते हों। अशुद्ध तिद्धत लेकर भाषा की मिट्टी पलीद कर ने के साथ-साथ अपना भी उपहास क्यों कराया जाय ? ऐसे तद्धितांतों से भाषा की कठिनता भी बहुत बढ़ रही है, सीधा 'षष्टी विभक्ति' या 'संबंधी' शब्द लगाने से ( साम्राज्यसंबंधी, साहित्यसंबंधी त्रादि ) जब काम अच्छी तरह चल सकता है, तो इस तद्धित प्रेम के व्यसन में क्यों उलम्मना।

''तद्धितांतों की तरह छद्न्त रूप भी कुछ-कुछ विलच्चण बनाए जा रहे

हैं, 'प्रकंपायमान-वृत्त,' 'नियमित रूप' 'इच्छित अर्थ' आदि शब्द धुरंघर लेखकों के लेखों में भी देखे जाते हैं, जहाँ कि व्याकरण से 'प्रकंपित,' 'नियत,' 'इष्ट', होने चाहिएँ। 'हमने अमुक बात को प्रमाण किया', 'यह मार्ग मैंने निश्चय किया' इत्यादि सुहाबिरे भी बढ़ रहे हैं, जिनमें कि विशेषण बनाकर भी भावबाचक शब्द ही रख दिए जाते हैं। या तो 'बात का निश्चय' चाहिए, या 'बात निश्चित'। इसी तरह स्त्री प्रत्यय के प्रयोग में भी हिन्दी की प्रकृति के प्रतिकृत व्यवहार हो रहा है। हिन्दी में विशेषणों के आगे स्त्री प्रत्यय बहुधा नहीं आता, खास कर विधेय विशेषण के आगे तो स्त्री प्रत्यय प्रायः इस भाषा की प्रकृति के अनुकृत नहीं पड़ता। 'प्रधान सहायिका होने के कारण आदर-णीया है' और 'विविधा सहायता', ' अशंक की थीं' आदि प्रयोग कहाँ तक प्रकृति के अनुकृत माने जा सकते हैं।" \*

### मुसलमान विद्वानों की राय

महामहोपाध्यायजी ने हिन्दी के संस्कृत के रंग में रंगनेवालों के चेता-वनी देते हुए उन्हें अति के अत्याचार से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की जो समुचित प्रेरणा की है, मौलाना अब्दुलहक़ साहब ने भी अरबी-कारसी के मतवाले कवि-लेखकों का, अपने बुजुर्गी का मार्ग छोड़ देने के कारण, ठीक वैसी ही तम्बीह की है। उन्होंने हिन्दीवालों के भी कान खोल दिये हैं।

इन्तखाव कलामे-मीर के मुक़द्दमें में मौलवी अञ्दुलहक़ साहब लिखते हैं—

"इसमें शक नहीं कि 'मीर' के कलाम में फारसियत का रंग ज्यादा है, मगर इस पर भी साफ और सुथरे अशआ्रार भी कसरत से पाये जाते हैं। फसाहत और सलासत (सुगमता और सरलता) मुताख़रीन (पूर्व लेखकों)

<sup>\*</sup> महामहोपाध्याय श्री पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का 'वर्तमान हिन्दी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण' शीर्षक नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित निवन्य।

के कलाम से कहीं ज्यादा है। अगर्चे 'मीर' श्रौर उनके हमअसर शोश्ररा ( समकालीन कवियों ) के कलाम में कारसियत ग़ालिब है, लेकिन इस जमाने में अरबियत का रंग जो ग़ालिब होता जाता है, वह उससे कुछ कम नहीं है। इन बुजुर्गों ने तो फिर भी यह किया कि जहाँ कसरत से कारसी श्रलकाज श्रीर महावरे श्रीर फारसी तरकीवें दाखिल कीं, वहाँ बहुत से श्रालफाज का अपना कर लिया और सिर्फ सरफ-नहो (व्याकरण) की खरात पर चढ़ाकर उर्दू बना लिया। लेकिन आजकल यह केशिश की जाती है कि अरबी श्रालफाज और तरकीबों को जूँ का तूँ रक्खा जाय; ऐसा न हो कि यह मक़हस अलुफ़ाज (पवित्र शब्दावली) उर्दू सरफ नहीं के छू जाने से नजस ( अपवित्र ) हो जायँ। उन बुजुर्गी ने जबान की बनाने और वसीअ करने की कोशिश की श्रौर बहुत बड़ा श्रहसान किया। मगर श्राजकल लोग उनकी तक्कलीद (श्रनुकरण) का नंग (हेय) सममते श्रीर उनकी कोशिशों के गुलतलग्राम से ताबीर करते हैं, हालाँकि वह सही असूल पर चल रहे थे. स्रोर हम बावजूद हमादानी (सर्वज्ञता) के जवान की असली तरक्क़ी व नशानुमा के गुर से नावाकिक हैं। एक दूसरा करीक़, जो कारसी अरबी के मक्कबूल ( श्रङ्गीकृत ) श्रलकाज निकालकर उनकी जगह ग़ैर-मानुस श्रौर सक़ील संस्कृत के अल्फाज टूँसना चाहता है, इसी नाफहमी ( अज्ञता ) में मुन्तला है। हमारी राय में यह दोनों जबान के दुश्मन हैं।" (ए० १८, १९)।

<sup>\* &</sup>quot;श्रामग़ बती श्रीर श्रवाम की ग़लती में बहुत बड़ा फर्क है। जो ग़लत श्रवकाज़ ख़ासेश्याम दोनों की ज़बान पर जारी हो जाँय, वह श्राम ग़लती में दाख़िल हैं। ऐसे श्रवकाज़ का बोलना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि सही बोलने से बेहतर है। हाँ, जो ग़लत श्रवकाज़ सिर्फ श्रवाम श्रीर ज़हला (सर्वसाधारण श्रीर श्रवपढ़) की ज़बान पर जारी हों, न कि ख़वास श्रीर पढ़े-लिखों की ज़बान पर, श्रववत्ता ऐसे श्रवफ़ाज़ के। तर्क करना वाजिब हैं; जैसे मिज़ाज के। मिजाज़ कहना, मुनिकर को नामुनिकर, ज़ालिस को निखालिस, नाहक़ को बेनाहक़, दरवाज़े के। दरवज़्ज़ा, नुसख़े की नुखसा, वग़ैरह, वग़ैरह है।" (मुक़हमा हाजी, पृष्ठ १११)

उद्दे के वह लेखक, जो हिन्दी-संस्कृत शब्दों से अपना दामन बचाते हुए चलते हैं और उद्देपर हिन्दो की परछाँई नहीं पड़ने देना चाहते—उर्दू में हिन्दी-संस्कृत के शब्दों की मिलावट का कुफ़ से कम नहीं समफ़ते; मौलाना वहीदुदीन सलीम ने उन्हें एक करारी फटकार इन शब्दों में वताई है—

" मगर अकसेास है कि हमारे जमाने के वाज राजलगे। शाइर, जिनको 'सौदा' की जवान में हम शाइकल्ले कह सकते हैं; मुस्तत्र्यमिल और मरविवज जवान में से छील छीलकर बहुत से अलकाज तो निकालते और मतरूकात का दायरा वसीच्य करते जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सामान महय्या नहीं करते, और ऐसा कोई तरीक़ा अख्तियार नहीं करते जिससे हमारी जवान में अदाय मतालिव व खयालात की वसअत पैदा हो और उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीव हो। अगर कोई शख्स बुजुर्गी के नक्श-क़द्म पर चलकर किसी कारसी या अरबी लक्ज़ के। किसी हिन्दी लक्ज़ के साथ जोड़ देता है, या फारसी जवान के किसी सावक़े (उपसर्ग) या लाहके (प्रत्यय) की किसी हिन्दी लक्ज के साथ मिला देता है, या किसी हिन्दी साबक़े या लाहके के। अरबी या फ़ारसी लफ़ज के शुरू या आखिर में लगा देता है, अया कोई मसद्र (धातु) बनाकर उसके मश्तकात ( उससे उत्पन्न हुए शब्द ) से काम लेता है, तो यह नज्मो-इन्शा के दरवान उसका क़लम पकड़ लेते हैं और उसकी जवान गृही से खींचने के लिये तयार हो जाते हैं और उससे किसी गुजिश्ता शाइर की सनद का मतालिबा करते हैं और फरमाते हैं कि जो अल्काज पहले बन चुके हैं, वह समायी हैं. उन पर क़यास करके नये अलकाज बनाये नहीं जा सकते:

<sup>\*</sup> ऐकेडमी के 'हिन्दुस्तानी' रिसाले के 'तिमाही' लफ्नज पर नज़्मोइन्शा के कुछ दरवानों ने शोर मचाया था—इसे गृलत बताया था, जिसका माकूल जवाब कानपुर के रिसाले 'ज़माने' में किसी साहब ने दिया था। लफ्नज़ तिमाही में 'माही' (फ़ारसी) के साथ 'ति' (हिन्दी) साबका लगा हुआ है, इस पर एतराज़ है।

हालाँ कि वह हजरत यह ख्याल नहीं करते कि जब कोई ऐसा ही मखलत लफज या 'सबक लाही' लफज या नया मसदर बनाया गया था और किसी शाइर ने उसका अञ्चल-अञ्चल इस्तेमाल किया था. ते। ऐसा ही मतालिबा करने पर वह उस लफ़ज़ या मसद्र की कोई सनद् गुज़िश्ता शारा के कलाम से पेश नहीं कर सकता था। त्रागर बिल फर्ज वह कोई ऐसा ही दसरा लफज पेश करता, जा बनकर मुस्तत्र्यमिल हो चुका था, ता उस समायी लफज को क्रयासी क्योंकर सावित कर सकता था। फिर वह यह ख़याल नहीं करते कि श्रगर उन्हों जैसे ज़बान व श्रलफ़ाज़ के क़ातिल उस जमाने में मौज़द होते श्रीर उनका अख़ितयार नाफिज होता, तो किसी तरह मुमिकन न था कि हमारे बुजुर्ग त्राज हमारे लिये उर्दू ज्वान में पचपन हजार से ज्यादा त्रालफाज का जुस्तीरा छोड़ जाते। जर्मन, फरांसीसी श्रीर श्रॅगरेज श्रगर इस नामाकल असूल पर अमल करते, तो उन क़ौमों की तरक्क़ीयाक़ा ज्वानें एक इंच आगे न सरकतीं और अलूमो फुनुन और हर किस्म के खयालात व अफकार के जस्त्रीरे इन जुबानों में मुहय्या न हो सकते । ऋँगरेजी जुबान बमुक्ताबिले जर्मन श्रौर फरांसीसी ज्वान के कम वसीत्र है, ताहम 'न्युस्टेएडर्ड डिकशनरी' के नाम से हाल में ऋँगरेजी ज्वान की जो लुग़ात श्रमरोका से शाया हुई है, उसमें साढ़े चार लाख श्रलफाज मौजूद हैं। ..... इन मुल्कों श्रौर क्रौमों में जबान और क़लम के ऐसे दरबान मौजूद नहीं हैं, जैसे हमारे मुल्क और हमारी क़ौम में मौजूद हैं। यह हज़्रात अरबी और फ़ारसी के मिलाप का तो रबा रखते हैं, मगर हिन्दी श्रलफाज के साथ इस मिलाप के। गवारा नहीं करते, हालाँ कि इस मिलाप की हजारों मिसालें हमारे बुजुर्ग बतौर यादगार छोड़े गये हैं .....।" %

उर्दू साहित्य पर यथार्थ अधिकार प्राप्त करने और उर्दू का सचा शाहर बनने के लिये हिन्दी का जानना कितना ज़रूरी है, हिन्दी के विना उर्दू कितनी

<sup>\* &#</sup>x27;वज़ै इस्तलाहात,' पृष्ठ १६०, १६१।

अधूरी है, इस बात को हाली साहव ने क्या अच्छे ढंग से दृष्टान्त देकर समस्ताया है। वे अपने सुक़द्दमें में लिखते हैं—

"उर्दू पर क़ुद्रत ( ऋधिकार ) हासिल करने के लिये सिर्क दिल्ली या लखनऊ की ज्वान का ततव्बो (पैरवी) ही काफी नहीं है, बिल्क यह भी जरूर है कि ऋरबी और फ़ारसी में कम से कम मुनविस्तित दर्जे ( मध्यम कोटि ) की लियाक़त और हिन्दी भाषा में फ़िल् जुमला दस्तगाह बह्म पहुँचाई जाय (अच्छी खासी योग्यता प्राप्त की जाय )। अ उर्दू ज्वान की वुनियाद, जैसा कि मालूम

छोड़ दहली, लखनऊ से भी न कुछ उम्मीद कर; नड़म में भी वाज़े-आज़ादी की अब ताईद कर। साफ है, रोशन है, और है साहबे-सोज़ो-गदाज़; शाहरी में बस ज़बाने-शमा की तक़लीद कर।

लेकिन उद्वाले अवतक इस ज़रूरी बात की तरफ़ ध्यान नहीं देते— हिन्दी सीखने की ज़रूरत की ज़रा भी महसूस नहीं करते—उद्विपर कुदरत हासिल करने के लिये अरबी फ़ारसी की वाक़फ़ियत तो ज़रूरी समकते हैं, मगर हिन्दी की नहीं। मिर्ज़ा मौलाना मुहम्मद हादी साहव 'अ्ज़ीज़' लखनवी अपनी ''अ्ज़ीजुल्लु-ग़ात'' के दीवाचे में फरमाते हैं—

"उर्दू ज़बान में सही इदराक (ज्ञान) पैदा होने के लिये इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि फ़ारसी ज़बान श्रीर किसी क़दर श्ररबी से बाक़ायदा वाक़िक्रयत हो।"

इस हिदायत में मिर्ज़ा साहब हिन्दी श्रीर संस्कृत की विलक्कल नज़र-श्रन्दाज़ कर गये हैं—इस तरफ़ तवज्जह दिलाना ज़रूरी नहीं समभा। हिन्दी से वाकिफ़ हुए बग़ैर उद्की सही इदराक होना सुशकिल ही नहीं क़रीव क़रीब नासुमिकन है।

<sup>\*</sup> हज़रत 'श्रकबर' की राय में इन सब बखेड़ों में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। शाहरी की ज़बान मेामबत्ती की लौ की तरह साफ़, रोशन, दिलों के। गर्माने श्रीर पिछलानेवाली हो, बस इतना ही काफी है—

है, हिन्दी भाषा पर रक्खी गई है। उसके तमाम अक्र आल और तमाम हरूफ़ और गालिव हिस्सा अस्मा का हिन्दी से मांखूज़ है (क्रियापद, कारकचिह्न और संज्ञापद हिन्दी से लिये गये हैं) और उर्दू शाइरी की बिना फ़ारसी शाइरी पर, जो अरबी शाइरी से मुस्तफ़ाद (लाभान्वित) है, क़ायम हुई है। नीज़ उर्दू ज़बान में बहुत बड़ा हिस्सा अस्मा (संज्ञाओं) का अरबी और फ़ारसी से माखूज़ है। पस, उर्दू ज़बान का शाइर, जो हिन्दी भाषा को मुतलक़ नहीं जानता और महज़ अरबी व कारसी की तानगाड़ो चलाता है, यह गाया अपनी गाड़ी बग़ैर पहियों के मंज़िले मक़सूद तक पहुँचानी चाहता है। और जो अरबी व फ़ारसी से नाबलद, (नावाकिफ़) है, और हिन्दी भाषा या महज़ मादरी ज़बान के भरोसे पर इस बोभ का मुतहम्मिल होता है, वह एक ऐसी गाड़ी ठेलता है जिसमें बैल नहीं जोते गये। १७% (पृ० १०७, १०८)।

उर्दू शाइरी में तरक्क़ी की रूह फूँ कने का गुर बताते हुए जनाब हाली श्रागे फरमाते हैं—

'' संस्कृत और भाषा में ख़यालात का एक दूसरा आलम है और उर्दू जवान बनिस्बत और जवानों के संस्कृत और भाषा के ख़यालात से ज्यादा मुनासिबत रखती है। इसिलये इन जवानों से भी ख़यालात के अख़ज़ करने में कमी न करें और जहाँ तक कि अपनी ज़वान में उनके अदा करने की ताक़त हो उनका शेर के लिबास में ज़ाहिर करें और इस तरह उर्दू शाइरी में तरक़ी की रूह फूँ कें।"

इसी से मिलती-जुलती राय मौलाना वहीदुद्दीन सलीम पानीपती की है। उन्होंने उर्दू ज़बान के तरक्क़ी देने श्रीर सही मानों में हिन्दुस्तानी बनाने की तरकीब यह बयान की है—

" पस, जब हमारा मक्सद यह है कि हम श्रपनी ज़्बान में श्रदा-ए-ख़यालात के साँचों की तादाद बढ़ावें श्रीर इस गरज़ से हिन्दू मज़हब, हिन्दू-देवमाला (Mythology—पौराणिक उपाख्यान), हिन्दू तारीख़ (इति-

हास ) और हिन्दू अदब (साहित्य) की तलमीहात (कथानक और दृष्टान्त) का इज़ाका करें तो इससे हमारे मज़हब और अवल पर केाई असर नहीं पड़ सकता, न केाई चीज हमें मज़बूर करती है, कि इन चीज़ों के वज़ृद पर हम यक्तीन करें; विलक इस इज़ाक से हमें हस्ब जैल कवायद (निम्नलिखित लाभ) हासिल होंगे:—

- (१) मुख्तिलिक खयालात के श्रदा करने पर हम पहले से ज्यादा कादिर हो जायँगे।
- (२) यह इलजाम हम पर से दूर होगा कि हम महज मज़हवी तास्सुव की बिना पर हिन्दू श्रदवीयात (हिन्दूसाहित्य) से गुरेज़ करते रहे।
- (३) हिन्दू हमारे श्रद्बीयत से पेश्तर की निस्वत ज्यादा मानूस (परि-चित ) हो जायँगे।
- (४) हमारी ज्वान सही मानों में हिन्दुस्तानी ज्वान और हमारा अदव सहो मानों में हिन्दुस्तानी कहलाने का मुस्तहक़ होगा।
- (५) हिन्दू मुसलमानों के इत्तहाद ( ऐक्य ) की बुनियाद मज्बूत होगी और हुब्बेवतन (देशभिक ) के मैदान में आसानी से दोनों क्रोमें एक साथ दौड़ेंगी।

इस नुको पर पहुँचने के बाद हमको लाजिम है कि हिन्दुओं के मुन्दरजा जैल ज़ख़ीरे पर नज़र डालें और उनसे जदीद तलमीहात हासिल करें :—

१—रामायण, २—महाभारत, ३—हिन्दू श्रहदे-हकूमत (शासनकाल) की तारीख, ४—हिन्दू श्रफसाने—मसलन् शक्तन्तला, नलदमन (नल-दमयन्ती) विक्रमोर्वशी वगौरा, ५—हिन्दू देवमाला, ६—हिन्दू रसूम, ७—हिन्दू फिरक्नों के हालात व खयालात……\*

<sup>\*</sup> श्राज तो उदू फारसी के विद्वान् हिन्दू तलमीहात से इस क़दर नावाक़िफ़ हैं कि जगजाहिर 'काशी' के। बमानी 'इलाहाबाद' लिखते हैं। (देखिये श्रहसन मारहरवी की फ़रहंग दीवाने-वली)।

हम इस मौक़े पर ख़सूसियत के साथ उन तलमीहात का ज़िक करना चाहते हैं जो हिन्दू श्रद्बीयात से ली जा सकती हैं और जिनसे हमारे अद्बीयात के क़ालिब में नई रूह।पैदा हो सकती है, और जिनके इज़ाक़ के बाद हम अपनी ज़बान और अदब की दोनों कौमों का मुश्तरका सरमाया कह सकते हैं।

## हिन्दी में शब्द-प्रयोग की व्यवस्था

हिन्दा एक आम भाषा है। इसमें तो सन्देह का अवकाश हो नहीं क्योंकि उसकी उत्पत्ति संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से हुई है। इसे सभी ने स्वीकार किया है। हिन्दी के बहुसंख्यक शब्द अपने वर्तमान तद्भव और तत्सम रूप में इस बात का स्पष्ट परिचय दे रहे हैं कि वह किस परिवार की सन्तान हैं। इसिलिये हिन्दी के कलेवर की पृष्टि संस्कृत और प्राकृत के तत्सम और तद्भव शब्दों द्वारा ही होना स्वभाविक है—यही उसकी प्रकृति के अनुकृत है, (जैसािक डा॰ ग्रियर्सन साहब ने भी अपनी अपर उद्धृत सम्मित में कहा है) और उर्दू भी यदि वह हिन्दी ही है, जैसाि कि वास्तव में वह है, इस बात का जन्मसिद्ध अधिकार रखती है कि विदेशों और भिन्न परिवार के शब्दों की अपेता उसकी श्रीवृद्धि और भएडार की पूर्ति उन्हीं तद्भव और तत्सम शब्दों से होनी चाहिये जिनसे कि हिन्दी की होती है। इसिलिये इस बात को स्पष्ट करने के लिये—हम संस्कृत और प्राकृत से हिन्दी का स्वाभाविक सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये—हम

इसी फरहंग में श्रर्जन का परिचय इस प्रकार दिया गया है—''एक क़दीम पहलवान जो बड़ा तीरन्दाज़ था।''

<sup>&#</sup>x27;गुलशने-हिन्द' के ७वें सफ्रे पर कर्मनाशा (नदी) को "करमनामसी की नहीं" लिखा है; . खैर यहीं तक नहीं है, इस पर हज़रत मौलाना शिवली साहब जैसे उद्दे फ़ारसी के मुनशी का नोट है—''यानी इस नहीं से जिसका नाम करम था।"

<sup>\*</sup> मैालाना वहीदुदीन साहब 'सलीम' का ''उर्दू','' जनवरी सन् १६२२ ई० में प्रकाशित ''तलमीहात'' शीर्षकलेख ।

यहाँ कुछ शब्दों की तालिका देने हैं; और चूँिक कारसी भी आर्यभाषा-परिवार की ही सन्तान है—संस्कृत की पुत्री या बहन है—जिसका परिचय दोनों भाषाओं (संस्कृत और कारसी) के बहुत से समान-स्वरूप शब्दों में स्पष्टतया मिलता है, इसलिये, इस मत की पुष्टि में, हम यहाँ संस्कृत और कारसी के अर्थ और स्वरूप में समानता रखने वाले शब्दों की भी एक तालिका देना उचित सममते हैं। हिन्दी में कारसी शब्दों के प्रयोग पर जो सज्जन आपित करते हैं इसे भाषा का शील विगाड़ने वाला अपराध सममते हैं वह इस तालिका को ध्यान की दृष्टिसे देखने को कृपा करें कि इस दशा में कारसी के शब्द भी अपने परिवार के नाते हिन्दी-शब्दों से मेल-जोल का मौरूसी और ख़दरती इक रखते हैं।

## संस्कृत से पाकृत में होकर आये हुए हिन्दी के कुछ शब्द

| संस्कृत         | <b>भा</b> कृत                           | हिन्दी |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>आ</b> त्मीयं | म्रप्पग                                 | श्रपना |
| <b>ञात्मन्</b>  | श्रप्पाग् <del>।</del> -श्रत्ता-श्रप्पा | श्राप  |
| हस्त:           | हत्थो                                   | हाथ    |
| मुष्टिः         | मुट्टी                                  | सुट्टी |
| <b>दृष्टिः</b>  | दिट्टी                                  | दोठ    |
| बाहु:           | बाहा                                    | बाँह   |
| हृद्यं          | हित्रं, हित्रग्रं                       | हिया   |
| <b>अ</b> चि     | अच्छी, अच्छोईं, <del>अच्</del> छं,      | श्राँख |
| चत्तुः          | चक्खू, चक्खुई                           | चख-चखन |
| लोचनं           | लोत्र्यणो-लोत्र्यणँ,                    | लोयन   |
| नयनं            | गत्र्यगो-गत्र्यगं                       | नैन    |
| वचनं            | वश्रग् (गो)                             | वैन    |
| स्कन्धः         | खंघ                                     | कंघा   |

१५४

पञ्चपञ्चाशत्

षष्ठः

### हिन्दो, उद् श्रीर हिन्दुस्तानी

संस्कृत प्राकृत हिन्दी रमश्रु मंस्रु-मस्सू मस ( मसें भीगना ) जिह्ना जीहा. जिमा जीम

जिह्ना जीहा, जिभा जीभ श्रस्मदीयः श्रम्हारो (श्रपभ्रंश) हमारा

### गिनती के शब्द

द्वी, द्वे दुवे दो त्रयः, त्रीणि तिशि तीन चउरो चत्वार: चार दश द्स, दृह द्स एकादश ए आरह ग्यारह द्वाद्श बारह वारह तेरह त्रयोदश तेरह चतुर्दश चौदृह चोदह, चउदह चौदस चतुर्दशी चोदसी, चउदसी पञ्चद्श पएगारह पन्द्रह अष्टाद्श श्रद्ररह-ठारह श्रठारह विंशतिः बीसा बीस तीस तीसा त्रिंशत् त्रयोविंशतिः तेंवीस तेइस तेंतीस तेत्तीस त्रयस्त्रिशत् त्रिचत्वारिशत् तेऋलीसा तेंतालीस पञ्चाशत् परणासा पचास तेवगा तिखन, तरेपन त्रिपञ्चारात्

पंचावरर्गा-परग्रापरराग

छट्टो

पचपन

छठा

## हिन्दी, उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानो

| संस्कृत              | प्राकृत             | हिन्दी    |
|----------------------|---------------------|-----------|
| षष्टी                | छट्टी               | छटी-छट,   |
| सप्ततिः              | सत्तरी              | सत्तर     |
| सप्तदश               | सत्तरह              | सत्तरह    |
| शय्या                | सेजा                | सेज       |
| प्रस्तर:             | पत्थरो              | पत्थर     |
| कैवर्तः              | केवट्टो             | केवट      |
| वर्त्ती              | वट्टी               | वत्ती     |
| यष्टिः               | लट्टी               | लाठी      |
| पुष्करं              | पोक्खरं             | पोखर      |
| स्रोतः               | सातं                | सोत       |
| सन्ध्या              | संभा                | सांभ      |
| वल्कलं               | वक्तलं              | वक्त      |
| चक्रं                | चकं                 | चक्का-चाक |
| रश्मिः               | रस्सी-रासी,         | रास       |
| मुकुटं               | मउडं                | मौड़      |
| मुकुलं               | मडलं                | मौल       |
| बाष्पः               | बप्फो               | भाप       |
| श्रग्निः             | ऋग्गी               | श्राग     |
| श्राम्र <sup>ं</sup> | <del>श्र</del> म्बं | श्राम     |
| मधूकं                | महुश्रं-महूश्रं     | महुवा     |
| मलिनं                | मइलं                | मैला      |
| मातृष्वसा            | माडसित्रा           | मैासी     |
| मूल्यं               | मोल्लं              | माेल      |
| रात्रिः              | रत्ती               | रात       |
| वातूल                | वाउलो               | बावला     |

| संस्कृत  | प्राकृत          | हिन्दी               |
|----------|------------------|----------------------|
| त्तवर्ग  | लोगां, लन्त्रगां | लोन                  |
| वाराणसी  | वाणारसी          | बनारस                |
| विह्वल:  | बिहलो            | बिहाल (बेहाल)        |
| वृश्चिक: | विच्छुत्रों      | <u>बिच्छू</u>        |
| शुक्तिः  | सिप्पी           | सीपी                 |
| শূর্ল    | सिंगं            | सींग                 |
| वृत्तः   | रुक्खो ( रुक्ख ) | रूख                  |
| श्रङ्खलं | संकर्तं          | सांकल                |
| चारं     | खारं             | खार                  |
| मृत्तिका | मट्टिश्रा        | मट्टी                |
| रुक्म    | रुपं             | रूपा                 |
| सूची     | सुई              | सूई                  |
| गर्त     | गड्डं            | गड्ढा                |
| सत्यं    | सर्च             | सच                   |
| विद्युत् | विज्जुला, विज्जू | बिजली                |
| पत्तनं   | पृहर्गा          | पाटण,पाटन,(पाकपट्टन) |
| पर्यागां | पक्षार्गं        | पालान, पलियान        |
| •        |                  | ( काठी चारजामा )     |
| सूर्यः   | सुज्जो           | सूरज                 |
| स्तम्भं  | खम्भं            | खम्बा                |
| हस्ती    | हत्था            | हाथो                 |
| चौर्यं   | चोरियं           | चोरी                 |
| रमशानं   | मसार्णं          | मसान                 |
| दोला     | डेाला            | डोला                 |
| द्ग्डं   | <b>डं</b> डो     | <b>डंड</b> ा         |

## हिन्दो, उर्दू और हिन्दुस्तानी १५७

| संस्कृत         | प्राकृत          | <b>हिन्दी</b>       |
|-----------------|------------------|---------------------|
| विसिनी          | भिसिग्गी         | भिस-भसिंडा          |
| शोभनं           | सोहणं            | साहना, साहन         |
| वापी            | वाई              | वावड़ी              |
| श्रङ्गार:       | सिंगारो          | सिंगार              |
| घृगा            | विग्गा           | विन                 |
| निष्ठुरः        | निठ्ठुरो         | निटुर               |
| मुद्गः          | मुगो             | मूँग                |
| भक्तं           | भत्तं            | भात                 |
| दुरधं           | दुद्धं           | दूध                 |
| मुद्गरी         | मुग्गरो          | मूँगरी              |
| सिंहः           | सिंघो-सीहो       | सींह                |
| छाया            | छाहा             | <b>छांह</b>         |
| शपथ:            | सवहो             | सौंह                |
| नदी             | गाइ, <b>न</b> इ  | नदी, नै (वैनै चढ़ती |
|                 |                  | वार ) बिहारी        |
| सौभाग्यं        | साहग्गं          | सुहाग               |
| वृद्ध:          | वड्ढो            | वृढा                |
| पुस्तकं         | पोत्थन्त्रं      | पोथा-पोथी           |
| करीष:           | करिसे।           | करसी (कंडा <b>)</b> |
| शिरीषः          | सिरिस            | सिरस                |
| गभीरं           | गहिरं            | गहरा                |
| गुडुची          | गलोई             | गिलोय               |
| द्वाग्निः       | द्वग्गी, दावग्गी | द्वागि-दौं          |
| <b>त्रन्थिः</b> | गंठी             | गांठ                |
| श्रयतः          | श्रगश्रो         | श्रागे              |

| १ | 40 |
|---|----|
|---|----|

# हिन्दो, उर्दू और हिन्दुस्तानो

| संस्कृत        | <b>माकृ</b> त         | हिन्दी       |
|----------------|-----------------------|--------------|
| सम्मुखं        | समुहं, संमुहं         | समुहै, सामने |
| पङ्कि:         | पंत्तो                | पांती, पांत  |
| पुच्छं         | पुंच्छं               | પૂં જ્ઞ      |
| अन्धकार:       | श्रंघत्रारो, श्रंघारो | श्रंधेरा     |
| कुम्भकारः      | कुम्भारो, कुम्भत्रारो | कुम्हार      |
| हरीतकी         | हडडई, हरडई            | हरड़, हैंड़  |
| तडागः          | तलाञ्चो               | तलाव         |
| शफरी           | सभरी, सहरी            | मछली         |
| पश्चिमं        | पच्छिमं               | पर्छाँ       |
| पश्चात्        | पच्छा                 | पीछे         |
| वत्सः          | वच्छो                 | बच्छा, बछड़ा |
| स्नानं         | ष्हाग <u>ां</u>       | न्हान        |
| पत्रं          | पत्तलं                | पत्तर, पत्तल |
| गृहं           | घरं                   | घर           |
| द्र:           | <b>डरो</b>            | डर           |
| नप्ता          | <b>ग्</b> किञ्रो      | नाती         |
| ધુર્ય <u>ઃ</u> | घोरिश्रो              | घोरी         |
| देवकुलं        | देखलं, देवखलं         | देवल         |
| राजकुलं        | राडलं, राश्चडलं       | रावल         |
| प्लचः          | पलक्खो                | पाखर         |
| बलीवर्दः       | वइल्लो                | बैल          |
| भगिनी          | भइणी, वहिंगी          | बहन ( भैना ) |
| कृष्णः         | कग्हो, कसगो           | कान्ह, किसन  |
| स्तेह:         | संगेहो, गोहो          | नेह          |
| यादशः          | जइसो                  | जैसा         |
|                |                       |              |

## हिन्दो, उर्दू और हिन्दुस्तानी

| संस्कृत          | प्राकृत     | •<br>दिन्दी            |
|------------------|-------------|------------------------|
| त <b>ा</b> द्रशः | तइसा        | तैसा                   |
| श्रन्याहशः       | त्रवराइसो   | श्रोरसा                |
| इयत्             | एकिश्रं     | इत्ता, एता, (इतना)     |
| कियत्            | केकियं      | केता (कित्ता, कितना)   |
| यावत्            | जेकियाँ     | जेता ( जित्ता, जितना ) |
| एता <b>वन</b> ्  | इतित्रं     | एता (इत्ता, इतना)      |
| प्र <b>भूतं</b>  | बहुत्तं     | बहुत                   |
| पाटयति           | फाडेइ       | फाड़ता है              |
| द्शति            | डसइ         | डसता है                |
| स्वपिति          | सावइ        | सौव है, साता है        |
| कथय              | कहेहि       | कह-कहो                 |
| गतः              | गत्रो       | गयो (गया)              |
| शोभते            | साहइ        | साहता है, (सुहाता है)  |
| श्राचन्नते       | त्रक्खइ     | श्राखता है, (कहता है)  |
| दहति             | <b>डह</b> ई | डहता है (जी जलता है)   |

## संस्कृत और फ़ारसी के समतासूचक शब्द

| एक    | یک           | नव          | نة    |
|-------|--------------|-------------|-------|
| द्धि  | ەو           | द्श         | كة    |
| त्रि  | سنخ          | विंशति      | بست   |
| चतुर् | چهار ، چار   | त्रिंशति    | سي    |
| पंच   | پ <b>ن</b> ج | चत्वारिंशत् | چہل   |
| षट्   | <b>ش</b> ش   | पञ्चाशत्    | ينجاه |
| सप्त  | هفت          | षष्टि       | سضت   |
| শ্বছ  | هشت          | सप्तति      | هنتاد |

|                |                               | 8                      |               |
|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| श्रशीति        | هشتاد                         | बाहु                   | بازو          |
| नवति           | نود                           | जानु                   | زأنو          |
| शत्            | صد ۹ ست                       | तालुक (ताल्र्)         | تارک          |
| सहस्र          | هزار                          | चत्तु                  | چشم           |
| जलौका          | زلو ۱ زلوک                    | <b>द्</b> न्त          | دند           |
| कुब्ज          | كوز                           | जिह्ना                 | زبان          |
| नेदस् (पास, ने | <del>ક</del> ્રે) <b>ა</b> ;ં | गल                     | گُلو          |
| कार्पास (कपास  | کرپاس (۱                      | दोषन् (कंघा)           | دوش           |
| कुम्भ          | خم ' خلب                      | य्रीवा <b>(</b> गर्दन) |               |
| दार            | دار                           | <b>ह</b> स्त           | دست           |
| शाखा           | شاخ                           | मुष्टिक                | مبشت          |
| देवदारु        | ديودار                        | <b>अंगु</b> ष्ठ        | أنكشت         |
| दूर            | فور                           | ष्ट्र                  | پشت           |
| ऋजु (सीधा )    | راست                          | कुच्चि (केाख)          | کش            |
| पितृ           | پدر ' باپ                     | नाभि                   | ناف           |
| मातृ           | مادر ، ماں                    | श्रींगि                | سرين          |
| भातृ           | برادر                         | पाद                    | پاہے          |
| रवश्रू (सास)   | خواهر                         | ઋશુ                    | اشک           |
| पुत्र          | پور                           | चर्म                   | چرم           |
| दुहितृ         | دختر                          | श्वेत                  | سپ <b>ي</b> د |
| जामाता         | دأماد                         | श्याम                  | سياه          |
| श्वसुर         | خسر                           | शोगा                   | خون           |
| जननी, जनी      | ذن                            | कपि                    | کپي           |
| अर्घ (मूल्य)   | 3,1                           | गौ                     | گاو           |
| ज्या—ज्मा      | زمين                          | महिष (भैंस)            | میش           |
| शिरः           | <b>,</b>                      | (                      | ( گاو میش     |
|                |                               |                        |               |

|                   | t t         | TET                 | . *              |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| <b>अ</b> श्व      | اسپ         | महत्तर              | مهتر             |
| खर                | خر          | चक                  | چرخ              |
| उष्ट्र            | أشتر        | श्रास्ताँ           | स्थान            |
| मेष (भेड़)        | میش         | सूर,सूर्य (७)५०)    | خور ٬ هور        |
| ग्रुनक (कुत्ता)   | سگ          | तारा                | تارا             |
| श्वगाल प्रीरी     | شغال , نا   | चपा (रात्रि)        | شب               |
| शूकर              | خوک         | वात (हवा)           | باد              |
| मूषक              | موش         | <b>त्रीष्म</b>      | گرمبی            |
| मचिका             | مگس         | <b>हुताश</b> न      | آتش              |
| काक (             | كلاغ ( زاغ  | धूम (धुत्राँ)       | دود              |
| चटिका (गौरैया) ५  | چتوک ' چغوک | मिहिर (सूर्य)       | مهر              |
| कुलाल (कुम्हार)   | كلال        | <b>अंगार</b>        | انگاره           |
| जङ्गल             | جنگل        | मेव                 | ميغ              |
| <b>ग्रा</b> स     | گراس        | वर्षा               | بارش             |
| सर्षेप (सरसों)    | سرشف        | वर्षकाल             | <b>ب</b> رشكال * |
| नीलोत्पल          | نيلوفر      | कच्छप               | كشف              |
| खनि <b>(</b> खान) | کان         | गोधूम               | كندم             |
| शकुन              | شكون        | माष <b>(</b> उड़द्) | ماش              |
| श्चापत्           | آفت         | त्रीहि (चावल)       | برنج             |
| शुष्क             | خشک         | शाति (धान)          | شالى             |
| जाल               | جال         | चीर                 | شير              |
| हलाहल             | ھلاھل       | श्राहार             | آهار             |
| गंज (ख़जाना)      | گنج         | श्राद्रेक           | ادرک             |

<sup>\*</sup> ہو شکال اے بہار ہندوستان ۔ اے نجات از بلاے تابستان

| _             |                         |              |                    |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| शर्करा        | شكر                     | त्रास        | ترس                |
| कर्पूर        | كافبور                  | महत्         | K.A                |
| सुमन          | (خاص پهول) سمن          | <b>ऋ</b> ये  |                    |
| दाम           | دام                     | हिंगु        | انگوزه             |
| स्नान         | شغا ( تيرنا )           | श्रक         | آک                 |
| श्रधिकार      | اختيار                  | श्रजगर       | اژدر               |
| श्राम (गाँव)  | کام                     | वापी         | واٹیں یا واے       |
| कपोत          | كبوتر                   | <b>अस्थि</b> | استه و هسته        |
| तृष्णा (प्यास | تشنة (پياسا) (٢         | श्चाप        | آب                 |
| नर            | نر                      | मकरमत्स्य    | مگر منچهه          |
| नाम           | نام                     | ढका (ढोल)    | <i>ڏھل</i>         |
| नील           | نیل ( <sub>(</sub> نگ ) | अहिफेन ويدون | افيون ، اپيون ، هې |
| चन्द्न*       | صندل                    | वेत्र (बेत)  | بيد                |
| शृङ्खवेर (सों | زنجيل (5                | चारडाल       | جندال              |
| जीरक          | زيرة                    | विधवा        | بيوا               |
|               |                         |              |                    |

इत्थादि, इत्यादि, बहुत से शब्द हैं जो फारसी और संस्कृत में समानार्थक और समानरूप के हैं। किसी शब्द में देशभेद और उद्यारण-भेद से कुछ अन्तर पड़ गया है। संस्कृत और फारसी दोनों एक ही आर्य परिवार की कन्या है, इसलिए यह समानता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा होना खाभाविक ही है। इस समय हिन्दी में फारसी के अनेक शब्द जो तत्सम या तद्भवरूप में प्रचलित हो गये हैं. उनके बहिष्कार की चेष्टा करना भाषा के भएडार को रीता करना है।

<sup>\*</sup> पहले फ़ारसी में भी 'चन्दन' ही था। 'फर्रुखी' श्रीर 'मनुचेहरी' के यहाँ चन्दन ही है।

## हिन्दी और पुराने मुसलमान

हिन्दी और उर्दू पहले एक थीं, दोनों जातियों ने मिलकर हिन्दी उर्दू साहित्य का निर्माण किया। मुसलमानों में अनेक हिन्दी किव हुए तो हिन्दुओं में बहुत से उर्दू के लेखक और किवयों ने उर्दू की साहित्य बृद्धि की। हिन्दू अब भी उर्दू की बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं, पर मुसलमान हिन्दी की ओर से उदासीन हैं। हिन्दूओं के लिए उर्दू के विरोध का और मुसलमानों के लिए हिन्दी की मुखालकत का कोई कारण या सबब नहीं है, सिर्क समम का फेर है।

एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ने गुरु के दोनों चरणों की सेवा आपस में बांट ली थी। एक ने दृहिने पैर की सेवा का भार लिया, इसरे बाँये पैर की। एक दिन बायाँ पाँव दहिने पेर के ऊपर आ गया। इस से नाराज होकर दहिने पाँव का सेवक डंडा उठा कर बाँये पाँव की सेवा करने लगा ऋौर वाँये पाँव का सेवक दिहने की पूजा इस तरह करने लगा! कुछ ऐसा आचरण आजकल उर्दू के हिमायती और हिन्दों के हितैषी भक्त कर रहे हैं। यह भाषा का और देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह शिचित हिन्दू उर्दू को अपनाए हुए हैं मुसलमानों को चाहिए कि वह भी हिन्दी की ऋोर हाथ बढ़ावें। मुसलमान भाइयों ने भूल से उसे हौत्रा समभ लिया है। लिपिभेद आदि के कारण जो भेद हिन्दी और उर्दू में हो गया है, उसे अब अधिक बढ़ाना उचित नहीं है। हिन्दी लेखक प्रचलित और आमफहम फारसी शब्दों का, जो उर्दू में आ मिले हैं, और सुक्तियों का व्यवहार करना बुरा नहीं सममते, पर उर्दू-ए-मुऋल्ला के पत्तपाती ठेठ हिन्दी शब्दों को चुन चुन कर उर्दू से बराबर बाहर कर रहें हैं। प्रचितत हिन्दी शब्दों की जगह ढूँढ-ढूँढ कर नये अरबी और तुरकी शब्दों की भरती की जा रही है। उर्दू का कायाकल्प किया जा रहा है। यह अञ्छे लज्ञएा नहीं हैं, भाषा के मामले में कट्टरपन का भाव किसी को भी शोभा नहीं देता।

बादशाह श्रौरंगजेब का मजहवी जोश मशहूर है। मजहब के मामले में वह बड़े कट्टर थे, मगर भाषा के बारे में वह भी उदार थे। उनके दरबार में हिन्दी किव रहते थे। श्रौरंगजेब ख़ुद मी हिन्दी के प्रेमी थे, संस्कृत में भी शायद उन्हें कुछ दख़ल था। इसके सबूत में उनकी एक तहरीर पेश करता हूँ—

श्रीरंगजेव के पत्रों का संग्रह जो 'रुक्कश्राते-श्रालमगीरी' के नाम से फारसी में छपा है, उसमें एक रुक्का (नं०८) बादशाहजादा मुहम्मद श्राजम शाह बहादुर के नाम है। इन शाहजादे ने कहीं से खास श्रामों की डाली बादशाह के हजूर में भेजी है, श्रीर उन श्रामों का नाम रखने के लिए बादशाह सलामत से इस्तदुश्रा की है। उसके उत्तर में बादशाह लिखते हैं—

''फ़र्जन्द आली-जाह, डाली अम्बा मुर्सले-आं फ़र्जन्द बजायके पिद्र-पीर ख़ुश गवार आमद, बराय-नाम अम्बए-गुम नाम इस्तदुआ नमूदा अन्द, चूं आं फ़र्जन्द जूदते-तबा दारन्द, रवा दार तकलीफ़े-पिद्र-पीर चरा मी शवन्द, बहर हाल 'सुधा-रस' वो 'रसना विलास' नामीदा शुद ।''

इस रुक्क़ के लफ्ज 'डाली' श्रीर श्रामों के नाम 'सुधारस' श्रीर 'रसना विलास' पर जरा ध्यान तो दीजिए। 'डाली' लफ्ज फारसी का नहीं है, फिर भी श्रीरंगजेब जैसे जबरद्स्त मुन्शी ने उसकी जगह श्ररबी या फारसी लफ्ज गढ़ कर या चुनकर नहीं रक्खा। जो बोल चाल में था, वही रहने दिया। श्रामों के नाम तो उन्होंने इस कमाल के रक्खे हैं कि क्या कोई रक्खेगा। 'सुधारस' श्रीर 'रसना विलास' क्या मीठे नाम हैं! सुनते ही मुँह में पानी भर श्राता है। ये नाम बादशाह के भाषा-विज्ञान श्रीर सहद्यता के सच्चे साची हैं। श्राम हिन्दुस्तान का मेवा है, फारसी या तुर्की नाम उसके लिए मुनासिब नहीं, यही समम कर बादशाह ने यह रसीले भारतीय नाम तजवीज किए।

जो लोग देशी चीजों के लिए भी विदेशी या विलायती नाम ढूंढ़ने में सारी लियाक़त खर्च कर डालते हैं, या वह लेखक, जो नई-नई परिभाषाएँ अपनी भाषा में लाने के लिए क़ाहरा और क़ुस्तुन्तुनिया के अख़बारों के क़ाइल दटोलते रहते हैं, इससे शिचा प्रहण करें तो भाषा पर बड़ी दया करें।

श्रीरंगजेब की पुत्री श्रीमती शाहजादी जेबुन्निसा बेगम ने जो कारसी

की किव थीं हिन्दी में 'नैन-विलास' नामक किवतायन्थ की रचना की थीं, जिसका अन्तिम दोहा यह वतलाया जाता है—

ज़ेबुन्निसा जहान में, दुख़्तर त्रालमगीर। नैन बिलास बिलास में, ख़ास करी तहरीर॥

बादशाह श्रीरंगजेव के वड़े भाई शाहजादा दाराशिकोह का हिन्दू दर्शनशास्त्र (किलासका) श्रीर उपनिषदों का प्रेम प्रसिद्ध ही है, वह तो इस पर बिलदान ही हो गये!

उर्दू के ही नहीं बिल्क पहले फारसी के बड़े वड़े मुसलमान किवयों ने हिन्दों में किवता को है। हिन्दुस्तानी या खड़ी वोली के आदिम किव अमीर खुसरों माने जाते हैं। उनकी हिन्दी किवता के जो थोड़े-बहुत नमूने पहेली और कहमुकरनी आदि के रूप में बच रहे हैं वही खड़ी बोली की किवता का सबसे पुराना नमूना समका जाता है। बाद के भी अनेक मुसलमान विद्वानों ने हिन्दी में किवता की है, जिनमें मिलिक मुहम्मद जायसी, अब्दुर्रहीम खानखाना ('रहीम' या 'रहमन') मुख्य हैं। रहीम संस्कृत के भी अच्छे किव थे। अजायसी का स्थान पुराने हिन्दी किवयों में बहुत ऊँचा है।

"रत्नाकरोऽस्ति सदनं गृहिग्णी च पद्मा, किं देय मस्ति भवते जगदीश्वराय । राधा गृहीत मनसेऽमनसे च तुभ्यं, दत्तंमया निजमन स्तदिदं गृहाण ॥"

"ग्रहत्या पाषाणः प्रकृति पशु रासीत्किप चम्—
गु होऽभूचाण्डाल खितयमिप नीतं निज पदम् ।
ग्रहं चित्तेनाश्मा पशुरिप तवार्चादिकरणे,
ग्रियाभि श्चाण्डालो रधुवर ! न मा मुद्धरिस किम् ॥
"ग्रच्युत-चरण-तरङ्गिणी, शशि-शेखर-मौलि-मालती-माले !
मम तनु वितरण-समये, हरता देया न मे हरिता ॥"

<sup>\* &#</sup>x27;रहमन, की संस्कृत-कविता के कुछ नमूने सुनिये---

मीर .गुलाम श्रली 'श्राजाद' बिलशामी के फारसी तजकरे ''सर्वे श्राजाद" में एक श्रध्याय बिलशाम के हिन्दी किवयों के सम्बन्ध में है, जिसमें बिलशाम के सुसलमान हिन्दी किवयों की किवता के उदाहरण भी दिये हुए हैं। श्राजाद बिलशामी श्ररबी-कारसी के जय्यद श्रालिम श्रीर शाहर थे। उन्होंने खुद तो हिन्दी में किवता नहीं की, पर वे थे हिन्दी-किवता के पूरे पारखी। उन्होंने श्रपने हिन्दीप्रेम का सगर्व उल्लेख किया है। कहीं कहीं किसी किसी किवता पर उन्होंने जो नोट दिये हैं, उनसे उनकी हिन्दी मर्मज्ञता का पता चलता है; जैसा कि 'पूरन रस' के प्रणेता दीवान सय्यद रहमतुल्ला श्रीर 'किवता-विचार' के रचियता चिन्तामणि (भूषण श्रीर मितराम के भाई) के प्रसङ्ग में श्रनन्व-यालङ्कार' की बड़ी खुलकी हुई व्याख्या कारसी में उन्होंने की है। गुलाम नबी के 'रस-प्रबोध' पर भी कुछ टिप्पनियाँ उन्होंने दी हैं। हिन्दी के नवरसों पर भी उन्होंने कारसी में श्रच्छा प्रकाश डाला है।

दीवान सैयद रहमतुल्ला के बारे में 'आजाद' ने लिखा है, हिन्दी के बड़े विद्वान् थे। जब वह जाजमऊ में हाकिम की हैसियत से रहते थे, तब

पर्यायोक्त श्रलङ्कार की उदाहरणस्वरूप यह सुन्दर सूक्ति भी रहीम ही की कही जाती है—

''श्रानीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण ! या भूमिका, व्योमाकाश खखाम्बराव्धि वसव स्वत्यीतयेऽद्याविध । श्रीतो यद्यसि ता निरीक्य भगवन् मध्यार्थितं देहि मे, नोचेद्बृहि कदापि मानय पुनर्मा मीदृशीं भूमिकाम्॥''

रहीम की इन संस्कृत रचनात्रों के सुनकर कौन कह सकता है कि यह करूपना किसी परमपौराणिक हिन्दू भक्तकिव की नहीं है। रहीम का यह दोहा भी भक्ति-रस में शराबोर है—कैसी श्रद्भुत उत्प्रेचा है:—

"धूर धरत निज सीस पै कहु रहीम किहि काज, जिहि रज मुनि-पतनी तरी सी दूँइत गजराज।"

चिन्तामिण का एक शिष्य उनके हिन्दी-प्रेम की प्रशंसा सुनकर उनके दरवार में गया, त्रौर चिन्तामिण का त्र्यनन्वयालङ्कार का यह दोहा उन्हें सुनाया :—

> "हियो हरत श्रर करित श्रित 'चिन्तामणि' चित चैन । वा मृग-नैनी के लखे वाही के से नैन।"

दाहा सुनकर दीवान रहमतुल्ला ने कहा कि यह अनन्वयालङ्कार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नायिका के। 'मृगनैनी' कहा गया है, जिससे उसकी आँखों की उपमा हिरन की आँखों से सिद्ध है। चिन्तामिए के शिष्य ने यह बात जाकर चिन्तामिए के। सुनाई। चिन्तामिए ने इस आजेप के। ठीक समम कर अपने दोहे के उत्तराई के प्रथम चरए का पाठ इस प्रकार बदल दिया:—

## "वा सुँदरी के मैं लखे वाही के से नैन।"

सैयद रहमतुल्ला की काव्य-मर्मज्ञता से आकृष्ट होकर चिन्तामणि स्वयं दीवान से मिलने गये। बहुत दिन तक उनके दरबार में रहे। यह कथा आजाद ने 'सर्वे-आजाद' में विस्तार से लिखी है और सय्यद रहमतुल्ला के 'पूरन रस' से बहुत से दोहे अपनी किताव में उद्धृत किये हैं।

मीर गुलाम अली आजाद ने हिन्दी कविता की दिल खालकर दाद दी है। उसमें 'रस-प्रवोध' और 'अङ्क-दर्पण' के प्रणेता सय्यद गुलाम नवी 'रस-लीन' की एक किताब 'नायिकावर्णन,' जो उर्दू में रुवाई छन्द में है, उसके भी दो उदाहरण दिये हैं। उसकी जवान रेख्ता यानी उर्दू है, लेकिन सुर्खी (शीर्षक) हिन्दी में दी है—'स्वकीया'। उसका उदाहरण यह है:—

"श्रज्ञ बस कि हयादोस्त है वो मायए-नाज़, इस तरह सूँ है उसके सुख़न का श्रन्दाज़; ख़ामे की ज़बाँ सूँ जूँ निकलते हैं हरफ़, पर कान तलक नहीं पहुँचती श्रावाज़।" दूसरा शीर्षक है 'विश्रब्ध नवोढ़ा'। इसके उदाहरण की रुबाई है :—
''श्राये हैं ग्रगर्चे ृखूब श्रय्यामे-शबाब,
पर कुछ उसका छुटा है श्रब ख़ौफो हिजाब;
तदबीर किये रही है यूँ नायक पास,
जूँ श्राग में जोर से दवा के सीमाब।''

पैग़म्बर की प्रशंसा (نعت ) में उनका एक हिन्दी छुन्द भी दिया है :—

''नूर श्रल्लाह तें श्रव्यल नूर मुहम्मद की प्रगटो सुभ श्राई, पार्छे भए तिहुँ लोक जहाँ लिंग श्री सब सृष्टि जो दृष्टि दिखाई। श्रादि दलील से। श्रन्त की किहूँ पेस्सलीन' जो बात भई मन पाई, तो लों न पावे श्रल्लाह की किहूँ जो लों मुहम्मद में न समाई॥"

हिन्दी का वह प्रसिद्ध दोहा, जो बहुत दिनों तक 'विहारी' की रचना सममा जाता रहा, और अब तक बहुत से लोग भूल से ऐसा ही सममते हैं, पिएडत रतननाथ 'सरशार' ने अपनी किताबों में उद्धृत करके जिसकी बेहद दाद दी है, जिसके सहारे उन्होंने हिन्दी-कविता को जी खोलकर सराहा है, आप सुनकर प्रसन्न होंगे, वह दोहा बिहारी का नहीं, सञ्यद गुलाम नबी 'रसलीन' विलयामी के 'श्रङ्ग-दर्पण' का है:—

"अमी हलाहल मद-भरे स्वेत स्याम रतनार, जियत मरत फुक-फुक पर जेहि चितवत इक बार।"

'रसलीन' के अतिरिक्त मीर अब्दुलवाहिद 'जौक्री,' मुहम्मद आरिक, मीर अब्दुल्जलील 'जलील', सय्यद निजामुद्दीन 'मधुनायक,' सय्यद बरकतुल्ला 'प्रेमो,' की कविताओं के नमूने भी दिये हैं। बिलप्राम मुसलमान हिन्दी कवियों का गढ़ रहा है। आजाद ने जिन हिन्दी-कवियों का उल्लेख 'सर्वे-आजाद' में किया है, उनके अतिरिक्त भी वहाँ और बहुत से मुसलमान हिन्दी-कवि हुए हैं; जैसे 'अलकशतक' और 'तिलकशतक' के लेखक सय्यद मुबारकअली 'मुबारक' आदि। इवराहीम 'रसखान' से कौन हिन्दी जाननेवाला श्रपरिचत है। उनके इस सुन्दर सबैये का सुनकर कौन खयाल करेगा कि यह एक मुसलमान कि के हृद्य का उद्गार है:—

> मानस हों तो वही 'रसखान' बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नन्द की धेनु सम्भारन; पाहन हों तो वही गिरि कें। जो धरवी करि छत्र पुरन्दर वारन, जो खग हों तो बसेरी करों मिलि कालिन्दी कुल कदम्ब की डारन।

'रसखान' त्रादि कृष्णभक्त सुसलमान कवियों की भक्तिभावभरी कविता पर सुग्ध होकर 'भक्तमाल' के उत्तरार्द्ध में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने सच ही लिखा है—

"इन मुसलमान हरि-जनन पै केाटिन हिन्दुन वारिये।"

उर्दू के मशहूर मौजूदा शाइर हज़रत 'हसरत' मुहानी ने पूर्वी हिन्दी में कुछ पद बनाये हैं, श्रौर उर्दू में भी भगवान श्रीकृष्ण की मुखातिव करके कुछ नज़्में लिखी हैं। इनके कुछ नमूने यह हैं:—

> श्राँखों में नूर जलवए वे कैको कम है ख़ास, जबसे नज़र प' उनकी निगाहे-करम है ख़ास । हमको भी कुछ श्रता हो कि ऐ हजरते-क्रिशन ! श्रक्रजीमे-इश्क श्रापके ज़ेरे-क्रदम हैं ख़ास । 'हसरत' की भी क्रवूल हो मथरा में हाज़िरी, सुनते हैं श्राशिकों प' तुम्हारा करम है ख़ास ।

> > हिन्दी-पद

[ 3 ]

कहाँ गये मोहिं बावरी बनाइ के? बावरी बनाइ के, ऋतिकया दिखाइ के?—कहाँ गये॰ १७३

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी

श्रांसुन भीजि भई है सिगरी, रकत सो ारंग भभूका चुनरो, 'हसरत' कौन विथा सब हमरी, श्राय सुने—कहे श्याम से जाय के ?—कहाँ गये०

#### [ २ ]

मनमेहिन श्याम से नैन लाग,
निसि दिन सुलग रही तन श्राग ।
बिरह की रैन निपट श्रॅंथियारी,
रोवत घोवत कटत जाग जाग ।
प्रेम का रोग लगाइक 'हसरत'
राग-रंग सब दीन्ह त्याग ।
मनमोहन श्याम से॰

#### [ ३ ]

मन लागी प्रेम के जोग की चाट,
रंग-अभूत बसे बज घाट।
रयामनगर की भीख भली है,
का कीवे लै राजपाट?

मन लागी०

फूबन सेज बिसारि के 'हसरत'— कमरी श्रोढ़ि विद्यावत टाट। मन खागी०

### [8]

कासे कही नहिं चैन वनवारी विना? रोय कटे रैन सुरारी विना। कोऊ जतन हियाधीर न धारे, नींदन स्रावेनैन गिरधारी विना।

कासे कही ०

देखु सखी ! कोऊ चीह्नत नाहीं, श्रव 'इसरत' ह्वै गैन विहारी विना ।

कासे कही ०

#### [ 4 ]

तुम विन कौन सुने महराज ? राखो बाँह गहे की लाज। ब्रजमोहन जब मिले, मन बसे, हम भूलिन सब काम काज।

तुम बिन०

भूबि इराज सुराजहि 'हस्तरत'— प्रभ्र सों माँगत प्रेमराज।

तुम बिन॰

### उपसंहार छोर अपील

हिन्दी उर्दू या हिन्दुस्तानी के नामभेद और स्वरूपभेद के कारणों पर विचार हो चुका। इनकी एकता और उसके साधनों का निर्देश भी किया जा चुका। जिन कारणों से भाषा में भेद बढ़ा, उनका दिग्दर्शन भी, संचेप और विस्तार के साथ हो गया। हिन्दी और उर्दू के सम्बन्ध में दोनों पच्च के बड़े बड़ानों की सम्मितयाँ सुन चुके। इन सब बातों का निष्कर्ष यही निकला कि प्रारम्भ में हिन्दी उर्दू दोनों एक ही थीं, दाद के। जब व्याकरण, पिङ्मल, लिपि और शैली भेद आदि के कारण दो भिन्न दिशाओं में पड़कर यह एक

दूसरे से विलकुल पृथक् होने लगीं, ते। सर्वसाधारण के सुभीते श्रीर शिचा के विचार से इनका विरोध मिटाकर इन्हें एक करने के लिए भाषा की इन दोनों शाखात्र्यों का संयुक्त नाम 'हिन्दुस्तानी' रक्खा गया। इसी त्र्यन्तिम ध्येय की सामने रखकर "हिन्दुस्तानी एक्डमी" क़ायम हुई है, जैसा कि उसके नाम श्रौर सिद्धान्तों से प्रकट है। भाषा की एकता के लिए हिन्द्रस्तानी एकेडमी का यह उद्योग श्रशंसनीय है। यदि एकेडमी इन दोनों को एक करने में समर्थ हो सकी, तो हिन्दुस्तान पर उसका बड़ा उपकार ऋौर ऋहसान होगा । फ़ुद्भव के बटवारे की तरह भाषा का यह बटवारा भी कुटुम्ब-कलह श्रौर सम्पत्ति-विनाश का कारण है, बहुत से सम्पन्न घराने बटवारे की बदौलत दुकड़े दुकड़े होकर बिगड़ गये, राज-परिवार भिखारी बन गये। जमींदारों और ताल्लुकदारों को इस विपत्ति से बचाने को गवर्नमेंट ने अवध में एक ऐसा क़ानून बना दिया है कि जमींदारियाँ श्रीर ताल्लुके तक़सीम न हो सकें श्रीर बरबाद होने से बचे रहें । हिन्दुस्तानी एकेडमी के ऐसेम्बली भी हिन्दी उर्दू -परिवार के लिए कोई ऐसा ही क़ानून या नियम बना सकी, जिससे यह दोनों, विभक्त न हो सकें, तो भाषा के इस कुदुम्ब पर बड़ा अनुयह होगा। यदि हिन्दी उद्देशेनों संयुक्त परिवार की दशा में आ जायाँ, तो फिर इसकी साहित्य-सम्पत्ति का संसार की कोई भाषा मुकाबिला न कर सके।

हिन्दी उर्दू का भण्डार दोनों जातियों के परिश्रम का फल है। अपनी अपनी जगह भाषा की इन दोनों शाखाओं का विशेष महत्त्व है। दोनों ही ने अपने अपने तौर पर यथेष्ट उन्नित की है। दोनों ही के साहित्य भण्डार में बहुमूल्य रत्न सिक्कित हो गये हैं और हो रहे हैं। हिन्दीवाले उर्दू साहित्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह उर्दू वाले हिन्दी के खजाने से फायदा उटा सकते हैं। यदि दोनों पच एक दूसरे के निकट पहुँच जायँ और भेद बुद्धि को छोड़कर भाई भाई की तरह आपस में मिल जायँ तो वह ग़लतफहिमयाँ अपने आप ही दूर हो जायँ, जो एक से दूसरे को दूर किये हुए हैं। ऐसा होना कोई गुश्कल बात नहीं है। सिर्फ मजबूत इरादे और हिम्मत की जरूरत

है, पत्तपात और हठधर्मी को छोड़ने की आवश्यकता है। विना एकता के भाषा और जाति का कल्याण नहीं। इस वारे में हज़रत 'अकवर' ने जो चेतावनी दी है, उसे सुनाकर, उस पर अमल करने के लिए आपसे अपील करता हूँ और वस करता हूँ—

"उर्दू में जो सब शरीक होने के नहीं, इस मुल्क के काम ठीक होने के नहीं। मुमिकन नहीं शेख़ 'श्रमरुख् क़ैस' बनें, पण्डित जी बालमीक होने के नहीं॥"\*

महाशिवरात्रि, शनिवार संवत् १९८८ (५-३-३२)

पद्मसिंह शर्मा

<sup>\*</sup> यहाँ उदू भे मुराद एक मुश्तरका ज्ञवान 'हिन्दुस्तानी' से है—चाहे उसे उदू कहा या 'हिन्दी'।